प्रकाशकः ग्रा॰ वा॰ सहस्रबुद्धे, मत्री, ग्रांखिल भारत सर्व-सेवा-सघ, वर्षा ( म॰ प्र॰ )

सजोधित तथा परिवर्धित सस्करण चौथी बार १०,००० कुल प्रतियौ १८,००० सितवर, १९५५ मृह्य . ब्राठ स्राना

मुद्रक विवनाय भागव, मनोहर प्रेम, जतनवर, बनारस

## निवेद न

"गाय को वचाना वड़ी भारी समम्या है। कत्ल से वचाना मेरे खयाल से आसान है, लेकिन कत्ल का कारण हटाना और गाय को सब तरह से समर्थ बनाना वड़ा मुश्किल है।"

—विनोवा

पू० विनोवाजी ने ऊपर के वाक्य में गाय के कन्ल के कारण को ह्याने श्रीर उसे सब तरह से समर्थ बमाने का किचार रखा है। उनके इम विचार को इस किताब में विशव किया गया है, श्रीर इस मुश्किल कार्य को श्रामानी से करने के उपाय को दूँढने की केशिशा की गयी है। स्वावलबी श्र्यक्विक्स्था का श्रावार गाय है। श्राज हमारे पास बैल शक्ति ही एकमात्र विकेदित शक्ति है। विकेदित श्र्यक्विक्स्था के बिना शोपण्हीन समाज-रचना सभव नहीं। श्राज की तेल-केंद्रित श्र्यक्विक्स्था में दुनिया को शान्ति कैसे मिल सकती हैं? तेल पर्याप्त न होने के कारण सवर्ष बना ही रहेगा। पश्च-शक्ति जरूरत के श्रमुत्तार बिना किमी दूसरे का हिस्सा कम किये घटाई-वडाई जा सक्ती हैं। इसलिए वह विश्वशाति की पोपक हैं। मनुष्य जाति को माताहार से मुक्त करने के लिए दूध बडा सहारा है। मनुष्य शरीर के लिए श्रिधक-ते-श्रिषक श्रमुक्त एकमात्र गो-दुग्ध ही हैं। रही-ने-रही जमीन को उपजाऊ बनाने की सामर्थ गाय मे हैं। श्राज के भाग्त के उत्थान के लिए गाप सही माने में नान्ध्य गाय में है। श्राज के भाग्त के उत्थान के लिए गाप सही माने में नान्धन हैं।

ग्रंग नवाल गाय को समर्थ बनाने का है। गाय नमर्थ तभी बन सम्ती है, जब उसे पर्यात चारा बाना मिले. उनकी नस्त मुधरे ग्राँर दह स्वाप्तान्त्री दने. ग्रंथांन् जितना खाये उनके ग्रंथिक लीबाने। शान्त्रीय प्रपोगी के प्राधार पर चारे की खेती या जनाज की पमली के साथ चारा ववाया जाना चाहिए । बुरे साडों को विधयाकर अच्छे साडों का निर्माण एव नस्ल सुधार का प्रयत्न होना चाहिए । गोरस अर्थात् गाय के दूध, रही, घी आदि पटाथों की वाजित्र कीमत मिलनी चाहिए अर्थात् उनकी मौँग—उनका बाजार बना रहना चाहिए । बाजार के कायम रहने के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में उनकी मौँग रहे । गोसेवा को माननेवाले सब लोग अपने घरों में केवल गोरस का ही उपयोग करने का सकल्प करें, तो गोरस का बाजार टिक सकता है। जब घर-घर में गोरस का हस्तेमाल होने लगेगा तब समक्तना चाहिए कि गोसेवा का श्रीग्रोश हुआ ।

"गो सेवा की विचारधारा" के तृतीय सस्करण के लिए पू० विनोवाजी ने खास तौर से नयी दृष्टि (टो शब्द) लिख भेजी हैं। "एक ग्रामीण किसान के जीवन में ग्राज की परिस्थित के ग्रनुसार गाय-वैलोंकी उन्नति किस तरह हो सकती है, इसका प्रयोग करना चाहिए।" उन्होंने ग्रपने पिछुले लेख में यह भी लिखा था कि मुख्य जरूरत है लगन से ग्रौर दग से काम करनेवाले सेवका की। यदि उनकी इन सूचनाग्रों पर ग्रमल करें तो हम ग्रपने निश्चित उद्दिष्ट की ग्रोर तेजी से वढ़ सकेंगे। श्रर्थात् गो-सेवा ग्रौर उसके द्वारा मनुष्य-सेवा कर सकेंगे। हमारे उद्दिष्ट का वाह्य स्वरूप इस प्रकार माना गया है '

- १ गाय का शास्त्रीय पालन हो तथा गोवघ क्तई बन्द हो ।
- २ श्रन्न-यस्त्र की दृष्टि से इर देहात या कुछ देहातो का समूह स्याव-त्तवी वने ।
  - ३ कृपि के साथ गाय वा मेल हो श्रौर टोनो की वृद्धि हो।
- ४ हरएक गाय सर्वोगी बने । वह खेती के लायक अच्छे बैल दे और रोजाना कम से-कम १० नेर दूध दे ।
- प्रदेश के हरएक छोटे-बड़े व्यक्ति को रोजाना कम-से कम ४० तोला वृध मिले ।

में द्वारा करता हूँ कि लोग गो-सेना को केवल पुरातन-पंथियों की रूढिवादिता नहीं समभोगे। भारत के नवनिर्माण में सबसे बड़े नायन के रूप में इस प्रश्न की छोर नवी दृष्टि से देग्वेंगे।

इम पुस्तक के साथ नवजीवन कार्यालय, श्रह्मटाबाट से प्रकाशित 'गो-सेवा' पुस्तक भी पटनो चाहिए, क्योंकि उसमें पूज्य बापूजी व विनोबाजी के विचार सकलित है।

गोपुरी, वर्धा कृष्णाष्टमी २१-≍-'५४

-राधाकृष्ण वजाज

#### दो शब्द

#### [ तीसरे सस्वरण से ]

''गो-सेवा की विचारधारा ' की तीसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही है । उसके लिए दो शब्दों की माँग मुभस्ते की गयी है, तदनुसार लिख रहा हूँ ।

सवॉदय की द्यार्थिक योजना में गाय का क्या स्थान है, इसका (परिशिष्ट) द्याना इस पुस्तक से पाटकों को हो जायगा। पुस्तक के दूसरे प्रकरण में सर्व-सेवा-सघ की तरफ से गो-सेवा सघधी जो कार्य चल रहे है, उनका कुछ जिक है। उसमें पहला कार्य है, वर्धा शहर को गोपुरी बनाने का प्रयत्न। इसमें श्रव तक १२ साल बीत गये हैं। द्यागर इस कार्य को एक निश्चित मुद्दत के द्यान्दर हम पूरा कर सकें तो गो-सेवा का प्रचार-कार्य अपनेक व्याख्यानों और पुस्तकों से जितना नहीं हो सकेगा, उतना उस एक पात्यिक से होगा।

स्थानीय नरल मुधार वा जो कार्य किया गया है, वह नि सशय देश में सर्वत्र अनुकरणीय है। जगह-जगह जो नरलें हैं, उनका परित्याग करके हमारा काम नहीं हो सकता। इसलिए उनको अच्छी नरल में परिवर्तित करना ही हमारे लिए उपाय हो सकता है। वर्धा के इस प्रयोग को हम काफी सफल प्रयोग कह सकते हैं।

लेकिन अब एक कटम आगे जाकर नयी दिशा में काम करने की जरूरत है। एक आमीण किसान के जीवन में आज की परिस्थित के अनुसार गाय-वैलों की उन्नित किस तरह हो सकती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। घर में जितना तेल खाया जायगा, उतनी ही खली का अश गाय-वैल को मिलेगा। कपहें के लिए जितना कपास बीया जायगा, उतने का ही बिनोला गाय के लिए मिल सकेगा। अनाज आदि जितना बीया

जायगा, उसीके हटल, कड़बी बगैरह जानदरों को मिलंगे। हरएक किमान कुटुब के हिस्से में अन्छी पटती और बजर जितनी जमीन जायगी उसमें ते जितना हिस्सा गाय बैलां के लिए ग्छना शबय हो, उतने पर सतुष्ट रहना होगा और उसका पूर्ण लाभ उठाना होगा। यह एक सचन माब किया है।

मेरा विश्वास है कि इस नयी दिशा में हम चिन्तन-पूर्वक प्रयोग करेंग, तो हमें उसमें भी सफलता हामिल होगी और उससे गाय की घर-पर में प्रतिष्टा होगी।

मधुवन (चपारन) ११-७-१६५४

-विनोवा

### अ नु क म

| १. मानव के विकास-क्रम मे ऋलौकिक                                     | मो० क० गाधी            | 3   |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--|
| २ गोरचा का धर्म                                                     | 55                     | 33  |  |
| ३ गोरचा की शर्ते                                                    | 33                     | 88  |  |
| ४ गाय . हमारा सांस्कृतिक प्रतीक                                     | "                      | १=  |  |
| ४. भावना व नीति-दर्शक वचन                                           | 25                     | २४  |  |
| ६ गो-सेवा कैसे हो ?                                                 | विनोवा                 | २६  |  |
| ७ मुख्य जरूरत है सेवको की                                           | 39                     | 38  |  |
| प गो-रचा एक सास्कृतिक माँग है                                       | "                      | 80  |  |
| ६. गाय का श्रार्थिक पहलू                                            | जो० कॉ ० कुमारप्पा     | ४४  |  |
| गो-सेवा की नीति                                                     | _                      | -58 |  |
| सेवा ४८, सर्वांगी ५०, गाय के दूघ की विशेषता ५३, गाय भ्रौर           |                        |     |  |
| भेंस ५५, स्थानीय गाय ५८, वृढे व ब्रानुत्पादक पशु ६०, गोसेवा चर्मालय |                        |     |  |
| ६२, शहरों से दुधारू पशुत्रों का हटाना ६४, खेती-गोपालन ऋभिन्न ६६,    |                        |     |  |
| स्वावलम्बन ६८, गोवत                                                 |                        |     |  |
| त्राल-नस्त-सुधार-योजना ७५, पिजरापोल या गोरत्तरण (गौशाला ) सुधार     |                        |     |  |
| ७६, चारा-टाना ७६, वैयक्तिक या सामुदायिक ८१, पशु-चिकित्सा ८४,        |                        |     |  |
| कृत्रिम गर्भाघान ८६, यत्रों की मर्याटा ८७।                          |                        |     |  |
| परिशिष्ट १                                                          |                        | 03  |  |
| गो-सेवा-सच (क) स्थापना एव विकास (                                   | ल) वर्धा के चालू कार्य |     |  |
| परिशिष्ट २                                                          |                        | १०७ |  |
| गोवध-वन्दी क्यों १                                                  |                        |     |  |
| परिशिष्ट ३                                                          |                        | 888 |  |
| गोपालन-सस्थाश्रों का नामकरण                                         |                        |     |  |

# गो-सेवा की विचारधारा

## मानव के विकास-क्रम में अलौकिक : १:

हिन्दूधर्म की मुख्य वस्तु है गोरचा। गोरचा मुमे मनुष्य के सारे विकास-क्रम में सबसे श्रलांकिक चीज मालूम हुई है। गाय का अर्थ में इन्सान से नीचे की सारी गूंगी दुनिया करता हूं। इसमें गाय के वहाने इस तत्त्व द्वारा मनुष्य को सभी चेतन-सृष्टि के साथ श्रात्मीयता श्रनुभव कराने का प्रयत्न है। मुमे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गाय को ही यह देवभाव क्यों प्रदान किया गया होगा। हिन्दुन्तान में गाय ही मनुष्य का सबसे सचा साथी, सबसे बड़ा श्राधार थी। यही हिन्दुस्तान की एक काम- घेनु थी। यह सिर्फ दूध ही देनेवाली न थी, विक्त सारी खेती का श्राधार-स्तंभ थी।

गाय दयाधर्म की मूर्तिमंत कविता है। इस गरीव श्रोर शरीफ जानवर में हम केवल दया ही उमड़ती देखते हैं। यह लाखों-करोड़ों हिन्दुस्तानियों को पालनेवाली माता है। इस गाय की रक्ता करना, ईश्वर की सारी मूकसृष्टि की रक्ता करना है। जिस श्रज्ञात ऋषि या द्रष्टा ने गोपूजा चलायी। उसने गाय से शुरुश्रात की। इसके सिवा श्रोर कोई ध्येय नहीं हो सकता। इस पशु-सृष्टि की श्र्वं वे-जवान होने से श्रोर भी कारगर है। गोरक्ता हिन्दूधर्म की दुनिया के लिए दी हुई वद्शीश है। श्रोर हिन्दूधर्म भी तभी तक रहेगा, जब तक गाय की रक्ता करनेवाले हिन्दू हैं।

## अ नुक्र म

| १. मानव के विकास-क्रम मे श्रतौकिक                                    | मो० क० गांधी          | 3   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--|
| २ गोरचा का धर्म                                                      | ,,                    | 33  |  |
| ३ गोरचा की शर्ते                                                     | "                     | १४  |  |
| ४ गाय : हमारा सांस्कृतिक प्रतीक                                      | >>                    | १८  |  |
| ४ भावना व नीति-दर्शक वचन                                             | "                     | २४  |  |
| ६. गो-सेवा कैसे हो ?                                                 | विनोवा                | २६  |  |
| ७ मुख्य जरूरत है सेवको की                                            | "                     | 38  |  |
| प्त गो-रत्ता एक सास्कृतिक माँग है                                    | "                     | 80  |  |
| <ol> <li>गाय का श्रार्थिक पहल्</li> </ol>                            | ो० कॉ ० कुमारप्पा     | 87  |  |
| गो-सेवा की नीति                                                      |                       | 37- |  |
| सेवा ४८, सर्वागी ५०, गाय के दूध की विशेषता ५३, गाय भ्रौर             |                       |     |  |
| भैंस ५५, स्थानीय गाय ५८, बूढे व ऋनुत्पादक पशु ६०, गोसेवा-चर्मालय     |                       |     |  |
| ६२, शहरों से दुधारू पशुर्क्रों का हटाना ६४, खेती-गोपालन श्रमित्र ६६, |                       |     |  |
| स्वावलम्बन ६८, गोवत श्रीर जमाया हुत्र्या तेल ६६, नंदी (साड )७३,      |                       |     |  |
| ग्राल-नस्ल-सुधार-योजना ७५, पिजरापोल या गोरत्त्रण् ( गौशाला ) सुधार   |                       |     |  |
| ७६, चारा-दाना ७६, वैयक्तिक या सामुदायिक ८१, पशु-चिक्तिसा ८४,         |                       |     |  |
| कृत्रिम गर्भाधान ८६, यत्रौं की मर्यादा ८७।                           |                       |     |  |
| परिशिष्ट : १                                                         |                       | 0,3 |  |
| गो-सेवा-सध (क) स्थापना एव विकास (ख)                                  | ) वर्धा के चालू कार्य |     |  |
| परिशिष्ट २                                                           |                       | १०७ |  |
| गोवध-बन्दी क्यों ?                                                   |                       |     |  |
| परिशिष्ट ३                                                           |                       | 318 |  |
| गोपालन-सस्थात्रों का नामकरण                                          |                       |     |  |

# गो-सेवा की विचारधारा

# मानव के विकास-क्रम में अलौकिक : १:

हिन्दूधर्म की मुख्य वन्तु है गोरत्ता। गोरत्ता मुक्ते मनुष्य के सारे विकास-क्रम में सबसे श्रलांकिक चीज मालूम हुई है। गाय का श्रथ में इन्सान से नीचे की सारी गूंगी दुनिया करता हूं। इसमें गाय के वहाने इस तत्त्व द्वारा मनुष्य को सभी चेतन-सृष्टि के साथ श्रात्मीयता श्रनुभव कराने का प्रयत्न है। मुक्ते तो यह भी रुपष्ट दीखता है कि गाय को ही यह देवभाव क्यों प्रदान किया गया होगा। हिन्दुस्तान में गाय ही मनुष्य का सबसे सचा साथी, सबसे बड़ा श्राधार थी। यही हिन्दुस्तान की एक काम- चेनु थी। यह सिर्फ दूध ही देनेवाली न थी, वित्क सारी खेती का श्राधार-स्तंभ थी।

गाय द्याधर्म की मृतिमंत किवता है। इस गरीव श्रोर शरीफ जानवर में हम केवल दया ही उमड़ती देखते हैं। यह लाखो-करोड़ों हिन्दुस्तानियों को पालनेवाली माता है। इस गाय की रज्ञा करना, ईश्वर की सारी मृकसृष्टि की रज्ञा करना है। जिस श्रज्ञात ऋषि या द्रष्टा ने गोपूजा चलायी, उसने गाय से शुरुश्रात की। इसके सिवा श्रोर कोई ध्येय नहीं हो सकता। इस पशु-सृष्टि की श्र्यं वे-जवान होने से श्रोर भी कारगर है। गोरज्ञा हिन्दूधर्म की दुनिया के लिए दी हुई वर्द्शाश है। श्रोर हिन्दूधर्म भी तभी तक रहेगा, जव तक गाय की रज्ञा करनेवाले हिन्दू हैं। इस गाय की रहा किस तरह हो ? रास्ता यही है कि गाय को वचाने के लिए हम खुद मरें। गाय को वचाने के लिए मनुष्य को मारना तो हिन्दूधर्म श्रौर श्रहिसा-धर्म, दोनो से इन-कार करने के बराबर है।

हिन्दुओं से तो श्रपनी तपस्या, श्रपनी श्रात्म-शुद्धि श्रोर श्रात्मत्याग के वल से गाय की रत्ना करने को कहा गया है। श्राजकल की गोरत्ना तो मुसलमानों के साथ श्राये दिन लडाई-मगडा करने श्रोर जहर पैदा करने में ही रह गयी है, हालाँकि श्रसल में गोरत्ना का श्रथं यह है कि हम श्रपनी प्रेम-सेवा से मुसलमानों का हृदय जीत ले।

परन्तु हिन्दू खुट श्राज गोरचा कितनी सममते हैं ? कुछ समय हुश्रा, एक मुसलमान मित्र ने मुमे एक पुस्तक मेजी थी। उसमें गाय श्रीर उसकी सतान पर हम जो निद्यता का वरताय करते हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया गया था। उसका एक एक वृंद दूध खींच लेने के लिए हम किस तरह उसका खून लेते हैं, भूखों मारकर हम कैसे उसे हाड-पिजर बना देते हैं, उसके बछडों की हम कैसी टुर्टशा करते हैं, किस तरह हम उसे पूरा खाने को भी नहीं देते, बैल पर हम कैसे-कैसे जुल्म ढाते हैं, हम किस तरह उसे खस्सी करते हैं, हम उसे चाबुक, श्रार श्रीर लकड़ी की मार मारते हैं श्रीर उस पर कितना बेहद भार लादते हैं, इन सब बातों का उस पुस्तक में वर्णन था। श्रगर गाय के जवान होती, तो वह हमारे श्रपराधों की ऐसी गवाही देतों कि सारी दुनिया काँप उठती।

इन गूँगे जानवरों के साथ किये जानेवाले हर निर्टय व्यवहार से हम हिन्दूधर्म और ईश्वर का इनकार करते हैं। मैं नहीं मानता कि दुनिया वे और किसी देश में पशुष्ठों की हालत हिन्दुस्तान से ज्यादा खराव होगी। इसमें हम श्रंग्रेज को दोप नहीं दें सकते। हमार ढोरों की दुर्शा के लिए श्रपनी गरीवी का राग भी हम नहीं गा सकते। यह तो हमारी निरंय लापरवाही के मिवा श्रोर किसी भी वात की मृचक नहीं है। हालों कि हमारे पिजरा-पाल हमारी दया-चृत्ति पर खड़ी हुई संस्थाएँ हैं, तो भी ये उस चृत्ति पर निहायत वेहूदा तरीके पर श्रमल करनेवाली संस्थाएँ मात्र हैं। वे नमूने की गोशालाश्रों या ढेरियों श्रोर ज्वलंत गृहीय संस्थाश्रों के रूप में चलने के वजाय केवल ल्ले-लगड़े ढोर रखने के धर्मादा खाते वन गये हैं।

हिन्दुत्रों की परी ज्ञा तिलक करने, स्वरशुद्ध मंत्र पड़ने, तीर्थ-यात्राएँ करने या जात-विरादरी के छोटे-से-छोटे नियमों को कट्टरता से पालने से नहीं होगी. चिल्क गाय को बचाने की शक्ति से ही होगी। श्राज तो गोर ज्ञा धर्म का दावा करने वाले हम गाय श्रोर उसके वंश को गुलाम बनाकर खुद गुलाम बने हैं।

ना० ६-१०-१२१.

# गोरचा का धर्म

: ?:

में जैसे-जैसे गोरता के प्रश्न का अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसे उसका महत्त्व मेरी समक्त में आ रहा है। हिन्दुस्तान में गोरता का प्रश्न दिन-दिन गंभीर होता जायगा, क्योंकि इसमें देश की आर्थिक स्थिति का सवाल छिपा हुआ है। में मानता हूँ कि हर धर्म में आर्थिक और राजनैतिक विपय रहते हैं। जो धर्म शुद्ध अर्थ (धन) का विरोधों है, वह धर्म नहीं। जो धर्म शुद्ध राजनीति का विरोधों है, वह धर्म नहीं। धर्मरहित धन त्याज्य

है। धर्म के विना राजसत्ता राज्ञसी है। अर्थादि से अलग धर्म नाम की कोई चीज नहीं। व्यक्ति या समष्टि, सब धर्म से जीते हैं, अधर्म से नष्ट होते हैं। सत्य के सहारे किया हुआ अर्थसप्रह यानी व्यापार जनता का पोपण करता है। सत्यासत्य के विचार से रहित व्यापार उसका नाश करता है। मूठ और छल-कपट से होनेवाला लाभ चणिक है। अनेक द्यांतो से वताया जा सकता है कि उससे अन्त में हानि ही हुई है।

गोरक्ता के धर्म की जाँच करते समय हमें अर्थ (धन) का विचार करना ही पढ़ेगा। अगर गोरक्ता शुद्ध धन की विरोधी हो, तो उसे छोडे बिना काम नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, हम रक्ता करना चाहेंगे, तो भी रक्ता नहीं हो सकेगी।

हमने गोरत्ता में छिपे हुए श्रर्थ-लाभ का विचार ही नहीं किया। इससे जिस देश के असल्य लोग गोरत्ता को अपना धर्म मानते हैं, उसी देश में गाय और उसका वश भूखो मरता है, उसकी हिंदुयाँ इस तरह निकली होती हैं कि सबकी सब गिनी जा सकती हैं, और वह केवल हिन्दुओं की लापरवाही से कल्ल होती हैं। गोरत्ता में हिन्दुम्तान की खेती की हस्नी का समावेश होता है। श्रगर हिन्दू मात्र गोरत्ता का अर्थशास्त्र समम लें, तो गोहत्या वद हो जाय। धर्म के नाम पर होनेवाली हत्या से हिन्दुओं की सिर्फ मूर्खता के कारण होनेवाली हत्या सोगुनी ज्यादा होगी। जब तक हिन्दू खुद गाय की रत्ता करने का शास्त्र नहीं सीखेगे, तब तक करोड़ो रुपया देकर भी गाय वचेगी नहीं।

गुजरात के वैश्य, भाटिया श्रौर मारवाडी गोरचा का काम करने का प्रयत्न करते हैं। वे इसके पीछे श्रपार धन खर्च करते हैं। उनमें भी सबसे श्रधिक साहस करनेवाले मारवाड़ी हैं। हिन्दु- म्तान में श्रिधिक-से-श्रिधिक गोशालाएं चलानेवाले मारवाड़ी व्यापारी हैं। इसमें वे खुशी से लाखों रूपया देते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मारवाड़ियों के विना गोरचा का प्रश्न हल नहीं हो सकता। मैंने वहुत-सी गोशालाएँ देखी हैं, मगर एक के विषय में भी में यह नहीं कह सकता कि वह श्रादर्श गोशाला है।

ये विचार कलकता में लिलुआ की गोशाला देखकर पेटा हुए हैं। इस गोशाला पर हर साल ढाई लाख रुपये खर्च होते हैं। मगर इसकी आमदनी नहीं के बरावर है। जिस गोशाला को दान में ढाई लाख रुपये प्रतिवर्ष मिलते हो, उसके द्वारा कम-से-कम १०,००० नये जानवर हर साल वचने चाहिए। इस संस्था में तो इतने जानवर पलते भी नहीं है। इसमें संचालकों का दोप या दगा नहीं। मुझे जो मंत्री यह संस्था दिखाने ले गये, वे यथाशिक सेवा कर रहे है। दोप पद्धति का है। ऐसी संस्थाएं चलाने के ज्ञान का अभाव है। इससे इन संस्थाओं का पूरा लाभ जनता को नहीं मिलता।

धर्म के महकमे मे व्यवहार-कुशलता की जरूरत नहीं मानी जाती। इस काम में संचालक खुद रूपया न चुराये, तो काम ठींक चलता हुआ मान लिया जाता है। जिस व्यापारी-काम में ढाई लाख रूपया सालाना पूँजी आती हो, उसमें अच्छे-से-अच्छे वेतनिक कर्मचारी रखे जाते हैं। थार यहां घर के धंधे में इव हुए व्यापारी सेवाभाव से थोड़ा-सा समय दे देते हैं। समय देनेवालों को धन्यवाद ही मिलना चाहिए. मगर उससे गोमाता की रज्ञा नहीं होती। गोमाता की रज्ञा के लिए तो कार्यद्रच आदमियों पा एक-एक ज्ञा इसी काम ने लगना चाहिए। यह या तो केवल ज्ञानवान. तपस्वी धौर त्यागी कर सकता है या कार्यकुराल भोगी अच्छी चनल्वाह लेकर कर सकता है। धर्मादा करनेवाले भले

ही व्यवहार-कुशल न हो, परन्तु धर्मांटे का काम चलानेवालों में तो व्यापारी से भी श्रिधिक कुशलता, उद्यम वगैरह होने चाहिए। जो नियम व्यापारी पर लागू होते हैं, वे सब नीति-नियम धर्मांटे के काम पर लागू होने चाहिए। गोशालाएँ व्यापार के लिए चलती हो, तो उनमें तत्सवंधी शास्त्रीय ज्ञानवाले श्रादमी काम करनेवाले होने चाहिए, जो नित नये प्रयोग करके श्रिधिक-से-श्रिधिक गायों को वचाये, गोशाला में नस्ल-सुधार, दूध की शुद्धता श्रीर दूध की वृद्धि श्रादि के श्रनेक प्रयोग करे। यह स्पष्ट है कि नस्ल-सुधार का ज्ञान जैसा गोशाला द्वारा मिल सकता है, वैसा श्रीर कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन गोशाला धर्मादे का काम है, इस कारण वह किसी भी तरह चल सकती है, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करता। जैसे वेद की पाठशाला में वेद का कम-से-कम ज्ञान मिले तो वेद की श्रवज्ञा होती है, वैसा ही हाल श्राज गोशालाश्रों का है।

#### गोरचा की शर्तें

: 3:

मुमें इस वात का रह-रहकर श्रफ्सोस होता है कि मैंने गोरचा का काम श्रपने जीवन के श्राखिरी वर्षों में हाथ में लिया। लेकिन जहाँ-जहाँ भार माँगकर न लिये गये हो, विल्क श्रपने-श्राप सामने श्राकर इस तरह खड़े हो जाते हो कि उन्हें लौटाया नहीं जा सके श्रीर सिर पर ही रखना पड़े, वहाँ दुख भी क्या माना जाय १ गोरचा के वारे में मेरा यही हाल हुआ है।

कुछ दिन पहले घाटकोपर में भाई नगीनदासजी की कर्तव्य-

परायण व्यवस्था में चलनेवाले जीवव्या-खाते को देखने का मुके ध्यवसर मिला। वस्वई में इस वक्त आवारा फिरनेवाले और अनेक रोग पदा करनेवाले दुधारू होगे के खानगी तवेले बीच वस्ती में हैं, जहाँ होरों को फिरने-डोलने की भी जगह नहीं होती और जहाँ से अच्छे-से-अच्छे पशु असमय ही कमाईखाने चले जाने हैं। ऐसी स्थिति में अन्त में सन्पूर्ण परिवर्तन कर डालने के प्रजंमनीय हेतु से वह खाता दुग्धालय का प्रयोग कर रहा है। परन्तु इस खाते के अच्छी तरह चलते हुए भी उसमें कितने ही मृलभूत दांप है, जिनकी तरफ मुक्त खाते का ध्यान खीचना पड़ा। ऐसा करते हुए मुक्ते गोरचा कार्य की कितनी ही शर्ते अकित करनी पड़ी। इन्हें फिर एक वार यहाँ रख देना अप्रासंगिक न होगा:

- (१) एसी हर संस्था बन्ती से खुत्र दूर खुले में होनी चाहिए, जहां घास हो श्रार पशुश्रों को घूमने के लिए बहुत यानी हजारों एकड़ जमीन हो। श्रार सारी गोशालाएँ मेरे हाथ में हो, तो गाया की श्रायात के काम के लिए जितनी उपयोगी हो उतनी रहने दंकर वाकी सभी गोशालाठ अच्छी कीमत पर वेच डालूँ श्रार पड़ोस में ऊपर कहे श्रानुसार खुली जमीने लू।
  - (२) हर गोशाला को नमूने का दुग्धालय श्रार नमूने का चर्मालय बना डालना चाहिए। एक-एक मरे हुए डोर को फेक देने के बजाय रखना चाहिए श्रार उस पर सभा शास्त्रीय कियाएं जरके उसके चमड़े, हिंदुयों श्रार श्रॅनड़ियों बगरह सब चीलों का प्रिथक से-श्रथिक उपयोग कर लेना चाहिए। में तो कल होनेवाल जानवरों के चमड़े या दूसरी चीलों के मुकाबले में मरे एए जानवरों के चमड़े को पवित्र श्रोर खास तोर पर काम में लेने लायक समकता है। कल होनेवाले जानवरों के हाड-चाम से

वनी हुई चीजे मनुष्य को, कम-से-कम हिन्दुन्त्रो को तो स्रिप्राह्य ही मानना चाहिए।

(३) बहुत-सी गोशालात्रों में गोबर, मूत्र वगैरह फेक दिया

जाता है। इस विगाड़ को मैं निरा श्रपराध हो मानता हूँ।

(४) हर गोशाला की व्यवस्था इस विषय का शास्त्रीय ज्ञान रखनेवाले आदमियों की देखरेख में और उनकी सलाह से होनी

चाहिए ।

- (४) हर गोशाला स्वावलम्बी होनी चाहिए श्रौर उपयुक्त व्यवस्था रहे तो ऐसा होगा ही । दानधर्मादि का उपयोग गोशालाश्रो के विकास में होना चाहिए। इन सस्थाश्रो को कमाई करनेवाले विभाग न वनने देना चाहिए। लेकिन कमाई होती हो, तो उसे लले-लगडे, कमजोर श्रौर वृद्धे दोरो को खरीद लेने में श्रौर कसाईखाने जानेवाले सारे पशुश्रो को खुले वाजार में खरीद लेने में खर्च कर डालना चाहिए। यह योजना गोरचा के मूल में है।
- (६) अब अगर हमारी गोशालाएँ भैंस, वकरियाँ वगैरह पालने लगे, तो अपर का हेतु पूरा होना मुश्किल हो जाय । मैं तो बहुत चाहता हूं कि स्थित दूसरी हो, मगर जहाँ तक मैं देख सकता हूं, वहाँ तक तो सारे हिन्दुस्तान के शाकाहारी वने विना वकरों और मैं ढों को कसाई की छुरी से बचाया नहीं जा सकता। और भैंस तो आसानी से बच जाय, अगर हम भैंस के दूध का स्वाद भूलकर धर्मबुद्धि के साथ उसे पोना छोड दे और गाय का ही दूध पीना पसन्द करें।

परन्तु दु ख की वात है कि आज तो गाय का दूध छोड़कर मैंस का दूध पीने की प्रथा सर्वमान्य हो चली है। वैद्य-डॉक्टर तो एक स्वर से घोपणा करते हैं कि गाय के दूध में भैंस के दूध से ज्यादा गुण हैं स्रोर दुग्धालय-शास्त्रियां का कहना है कि गाय का दृध उपयुक्त व्यवस्था करने से स्राज से ज्यादा कसदार वनाया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि भैंस श्रीर गाय, दोना को हम नहीं बचा सकते। भैंस पालना छोड़ देगे. तभी गाय बच सकेगी। खेतीवारी के काम में किसी वड़े पैमाने पर भैंसा उपयोगी नहीं। श्रोर भेंस को श्रागे से श्राश्रय देना छोड़ दे, तो भी श्राज उसकी जितनी संतान है वह सहज मे वच सकती है। भैंस रखना— विलक गाय रखना भी-कोई धर्म-ऋग नहीं है। हम तो अपने उपयोग के लिए पालते है। लेकिन खाज तो भैंस को पालने से गाय र्थ्योर भैस, दोनों का श्राप लेना है । द्याधर्मियों को जानना चाहिए कि हिन्दू ग्वाला दृध पीते पाड़े को निष्ठुरता से मार डालता है, क्यांकि उसे पालना भारी पड़ता है। गाय और उसकी सन्तान को बचाने की खातिर इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं कि हिन्दू गाय श्रोर उससे पदा होनेवाली चीजो के न्यापार का मुनाफा छोड दे। द्याधर्मी अर्थशास्त्र अर्थान् जिसमे आमद्-स्वर्च वरावर रहते हो, ऐसे श्रर्थशास्त्र के साथ धर्म मेल खाता हो, तो ही वह धर्म सचा गिना जायगा। ऐसा ऋर्थशास्त्र गाय के ऋौर सिर्फ गाय के ही साथ निभ सकता है, जिसमे कुछ वर्षी तक धर्मपरायण हिन्दुओं की दान-धर्म की रकमें मदद देगी।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि गोरक्ता की हमारी यह हलचल सारी गोमांसभक्क दुनिया के सामने द्याधम की दिशा में एक महान् प्रयत्न है। इसलिए जब तक सारी दुनिया अधिकाश में शाकाहारी न बने. तब तक तो मुफ्ते लगता है कि अपनी इस हलचल के लिए जो मर्यादाएँ मैंने उत्पर बताने का प्रयत्न किया है. उनसे अधिक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम इतना कर सकें, तो भावी सन्तान के लिए एक बहुत बड़े प्रयत्न का मार्ग खोल हेरो । इन मर्यादास्त्रों को न मानना तो भैंस और दूसरे जानवरों के साथ-साथ गाय को भी सदा के लिए कसाई के हाथों सौप देने के वरावर है। • • •

ता० ३-४-१२७

## गाय: हमारा सांस्कृतिक प्रतीक : ४:

श्राजकल जिस तरह गोसेवा का कार्य हो रहा है, दूसरी सस्थाएँ जो कुछ कर रही हैं, उसमे श्रीर गोसेवा के काम में वड़ा अतर है। वह काम जनता के सामने नहीं आ रहा था। जमना-लालजी के इसमें पड जाने से वह सवकी नजर में आ गया है। कल जब मैने पेरिन बहन को सम्मेलन मे आने को कहा तो बह राजी न हुई। वह वम्वई की एक वड़ी काम करनेवाली वहन है। वह वोली, 'मैं तो हिन्दुऋों की गोसेवा का दृश्य भूलेश्वर में रोज देखती हूं। वह गोसेवा नहीं, वहम है। मैं तो तब चलूंगी जब हिन्दू बुद्धि से काम लेगे और सचमुच गाय के लिए कुछ करके दिखावेंगे।' उसके कथन में बहुत सत्य है। गोरचा का दावा करनेवालो को गोशाला श्रीर गोवश की हालत का ज्ञान नहीं है। श्रपने को परम्परा से गोभक्त माननेवाले लोग एक तरफ गोसेवा के नाम पर पैसा देते हैं श्रौर दूसरी तरफ व्यापार में वैलों के साथ निर्दयता करते हैं। ये हमारे चौंडे महाराज हैं। वरसों से गोसेवा का काम करते हैं। हमारे विचार श्रलग-श्रलग हैं। लेकिन सममाने पर वे कुछ मान भी लेते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि जनता नहीं मानती। वे गायों को कसाई से छुड़ाते हैं। लेकिन इन तरीकों से काम नहीं चलेगा। मैं किसीकी टीका नहीं करता।

ि पर्फ यह ब्याना चाहता हूँ कि हममें असली उपाय के प्रति स्यज्ञान भरा पड़ा है। यही वात मैंने पिजरापोलों में भी देखी। वहाँ भी विवेक, मर्यादा स्रोर ज्ञान की कमी पायी।

मुमलमाना से गांकुशो छुड़ाने के लिए उनका विरोध किया जाता है छोर गाय को बचाने में इन्सानों का खून तक हो जाता है। लेकिन में बार-बार कहता हूँ कि मुसलमानों से लड़कर गाय नहीं बच सकती। इसमें तो छोर भी ज्यादा गाय मारी जावेगी।

श्रमली दोप तो हिंदुश्रों का है। घी का सारा व्यापार हिंदुश्रों के हाथ में है। लेकिन क्या घी, दूध शुद्ध मिलता है ? दूथ में मिलायट की जाती है श्रोर जो पानी मिलाया जाता है वह भी स्वच्छ नहीं होता। घी में दूसरे पशुश्रों का घी श्रोर वेजीटेवल घी मिलाया जाता है। फूँके से दूध निकाला जाता है। याजार में जो घी बेचा जाता है, उसे एक तरह से जहर कहे तो ज्यादा सही है। न्यूजीलंड, श्रास्ट्रेलिया या डेनमार्क से विश्वस्त रूप से गाय का शुद्ध मक्खन मिल सकता है। लेकिन हिन्दुस्तान में जो भी मिलता है, उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। वर्धा में भी जहाँ जमनालालजी श्रोर हम इतने सालों से पड़े हैं, एक भी दृकान ऐसी नहीं है जहाँ गाय का सेर भर भी घी शुद्ध मिल सकता हो।

हमारे लिए तो प्राणीमात्र की रक्ता करना धर्म है। लेकिन जब तक सबसे उपयोगी पशु को हम सक्त्वे अर्थ में नहीं बचा लेते, तब तक दूसरे जानवरों की रक्ता नहीं हो सकती। हमने तो गाय की उपेक्ता करके गाय खार भैंस, दोनों को मांत के दरबाजे पहुंचा दिया। इसलिए में कहता हूं कि उपयुक्त उपाय करके हम सचमुच गाय को बचा लेगे व दूसरे जानवर भी बच जायेंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमें इसका सचा

विज्ञान स्त्रीर स्त्रर्थशास्त्र माल्म होगा। तभी हम पेरिन वहन जैसों की इस काम में दिलचरणी पैदा कर सकेंगे। मुफे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हम मैंस के घी-दूध का कितना पत्तपात करते हैं। असल में हम निकट का स्वार्थ देखते हैं, दूर का लाभ नहीं सोचते । नहीं तो यह साफ है कि अन्त में तो गाय ही ज्यादा उपयोगी है। गाय के घी और मक्खन में एक खास तरह का पीला रग होता है, जिसमें भैंस के मक्खन से कहीं श्राधिक कोटीन यानी विटामिन 'ए' रहता है। इसमें एक खास तरह का स्वाद भी है। मुक्तसे मिलने को त्रानेवाले विदेशी यात्री सेवाग्राम में गाय का शुद्ध दूध पीकर लट्द् हो जाते हैं। श्रीर यूरोप में तो भैंस का घी-मक्खन कोई जानता ही नहीं । हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ भैंस का घी-दूध इतना पसन्द किया जाता है। इसीसे गाय की वरवादी हुई है श्रौर इसलिए मैं कहता हूं कि इस सिर्फ गाय पर ही जोर न ट्रेंगे तो वह नहीं वच सकती। यह वड़े दुख की बात है कि सव गाय और भैंसे मिलकर हम चालीस करोड लोगों को पूरा दूध नहीं दे सकती। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि गाय का महत्त्व इसिलए है कि वही काफी दूध और खेती और वारवर-दारी के लिए जानवर देनेवाली है। वह मरने पर भी मूल्यवान है, यदि उसके चमडे, हड़ी, मास और श्रॅतिडियो का भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन चौंडे महाराज को श्राम लोगो को यह सममाने मे शंका है कि मरी हुई गाय का चमडा पवित्र है। पूछता हूँ कि पवित्र क्यों नहीं है ? मैं तो गाय के मुर्दार जूते पहनकर घर के भीतर जाने में भी सकोच न करूँ यदि ने जूते साफ हां। मुक्ते ऐसे जूते पहनकर भोजन करने में भी परहेज न रहेगा। यह सब मुक्ते यह सिद्ध करने के लिए कहना पडता है कि गाय हमारे लिए मुनाफे की चीज है, घाटे का सौदा नहीं। श्राज बहुत जगह या तो मुद्रां गाय को गाड़ देते है या उसे कोड़ियों में वेच डालते हैं। यह कितने श्रज्ञान की बात है। उधर मुद्रार मांस खानेवाले हरिजनों से हम घृणा करते हैं; लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसमें दोप हमारा ही है। श्रगर हम मुद्रार चमड़े को श्रच्छी तरह कमाये, मुद्रार मांस की खाद का महत्त्व जाने श्रोर हुट्टों श्रोर श्रॅतड़ियों का उपयोग कर सके, जैसा कि नालवाड़ी में प्रत्यन्त होता है, तो फिर मुद्रार मांस खाने का सवाल ही नहीं रहता।

विजरापोलो का प्रश्न कठिन है, देश भर मे उनकी सख्या काफी है। शायद हर वड़े कस्वे मे, एक्-दो धर्मार्थ गोशाला होगी, उनके पास रूपया भी वहुत जमा है। लेकिन वहुतो की व्यवस्था विगड़ी है। जब से मैं दक्तिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान श्राया हूँ, तभी से मैंने पिजरापोलों के सुधार की रट लगा रखी है। लेकिन जब तक हम यह न समभ लगे कि इन संम्थान्त्रो का श्रमली कार्य क्या है, तब तक उनमे देश का रुपया जिस त्तरह वर्वाद होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। उनका असली काम उन सृख, वृढ़े श्रोर श्रपाहिज गाय-वैलो का पालन करना है जिनकी देखभाल मालिक अलग-अलग नहीं कर सकते। शहरो में तो उनका पालन द्रश्यसल श्रमभव है। इन संस्थात्रों का काम दूध का व्यवसाय करना नहीं है। हाँ, वे चाहे तो एक श्रलग दुग्धालय या गोशाला-विभाग रख सकती हैं। लेकिन उनका मुख्य धर्न यही है कि वृद्दे छीर अपंग ढोरो का पालन करं और चर्मालय के लिए कच्चा माल भेजे। हर पिंजरा-पोल के साथ एक-एक सुसन्जित चर्मालय होना चाहिए। उन्हें उत्तम सांड भी रखने चाहिए जो जनना के भी काम ह्या सके। शेप सांड और वछड़ों को खस्सी करके वैल वनाने के लिए उन सस्थाओं के पास श्रिहंसक और वैज्ञानिक साधन होने चाहिए। खेती और गोपालन की शिचा का भी प्रवन्ध उनमें होना चाहिए। हमारे खेती और गोपालन की उच्च शिचा पाये हुए नवजवानों के लिए पिंजरापोलों में सेवा का विशाल चेत्र मौजूद है। हर पिंजरापोल में इस तरह का एक-एक विशारद रहे। उसे अनुभव और तालीम भी मिलेगी। ये सब थिजरापोल हमारे सब के साथ संवद्व होने चाहिए और इस केन्द्रीय सस्था की तरफ से हर पिंजरापोल को शास्त्रीय सलाह मिलनी चाहिए। साथ ही सब हर जगह से जानकारी प्राप्त करके शाखाओं को उनका लाभ पहुँचाये।

संघ ने अपने सदस्यों के लिए यह शर्त रखी है कि वे गाय का ही घी-दूध खाय थ्योर गाय-वैल का मुर्वार चमड़ा ही काम में ले। इस नियम के पालन में वडी कठिनाई यह वतायी जाती है कि जिनके यहाँ हम मेहमान वनते हैं, उनको वडी दिक्कत थ्योर परेशानी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों को बहुत महत्त्व नहीं वना चाहिए। श्याप भी काका साहव की तरह जहाँ जाय अपने साथ गाय का घी ले जा सकते हैं। उसके विना भी काम चला सकते हैं। यह तो प्रचार का श्राच्छा साधन है। इससे श्याप श्रपने यजमान का भी विचार पलट सकते है। परन्तु धर्म का पालन सदा कप्टदायी तो होता ही है, उससे भागने में न बहादुरी है, न जीवदया।

अन्त में मैं कहूँगा कि आप सब लोग जमनालालजी को इस काम में मदद दीजिये। खास तौर पर पिंजरापोलोबाला काम टेढी खीर है। आपकी मदद के बिना जमनालालजी की इजार कोशिश भी पार नहीं पडेंगी। आज तो गाय मृत्यु के गाय : हमारा सास्कृतिक प्रतीक

किनारे खडी है और मुक्ते भी यकीन नहीं है कि अन्त में हमारे प्रयत्न इसे बचा सकेंगे। लेकिन यह नष्ट हो गयी तो उसके साथ ही हम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायगी। मेरा मतलव हमारी श्रिहिंसा-प्रधान श्रीर यामीए संस्कृति से है। इसिलए हमे दो मे से एक राम्ता चुनना पड़ेगा। या तो हमे हिंसक वनकर घाटा देनेवाले सब पशुत्रों को मार डालना होगा और उस हालत में यूरोप की तरह हमें दृध श्रोर मास के लिए पशु-पालन करना होगा। लेकिन हमारी संस्कृति मृल में ही दूसरी तरह की है। हमारा जीवन हमारे जानवरों के साथ स्रोतप्रोत है। हमारे श्रिधकांश देहाती श्रपन जानवरों के साथ ही रहते हैं श्रीर श्रक्सर एक ही घर में रात विताते हैं। दोनो साथ जीते हैं छाँर साथ ही भृत्यो मरते हैं। वहुधा मालिक अपने दुवले दोर को वहुत कम खिलाकर उसका शोपण करता है. उसके साथ मारपीट करना श्रोर निर्दयता से काम लेता है। लेकिन हमारा काम करने का ढंग मुधर जाय तो हम दोनां वच सकते है, नहीं तो हम दोनों की एक ही साथ इवना है छोर न्याय भी वही है कि साथ ही **ह्वे** अोर साथ ही तरे।

हमारे सामने तो हल करने का प्रश्न आज अपनी भूख और दिरिता का है। लेकिन मैंने आज सिर्फ अपने डोरों की भूख ध्रोर वरित्रता का सवाल ही सामने रखा है। हमारे ऋषियों ने हमें रामवाण उपाय वता दिया है। वे कहते हैं, "नाय की रजा करों, सबकी रज़ा हो जायगी।" ऋषि ज्ञान की छुंजी खोल गये है। उसे हमें बढ़ाना चाहिए, बरबाद नहीं करना चाहिए। हमने विशेषज्ञों को बुलाया है और हम उनकी सलाह से पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। हम साधारण लोग जो कहते हैं वह निर्णायक नहीं है। हम अपने विचारों को विशेषज्ञों के ज्ञान श्रौर अनुभव की कसौटी पर कसेंगे श्रौर उसी के प्रकाश में श्रपना रास्ता वनायेंगे। ● ● ●

ता० १-२-१४२

## भावना व नीति-दर्शक वचन

: 4:

- १ गोसेवा-सघ का काम वहुत ही वडा है। श्री जमनालाल-जी ने गोपुरी का छोटा-सा टायरा पसन्द करके यहीं श्रपना काम शुरू किया। उसको हमें आगे वढ़ाना है।
- २ मैं मानता हूँ कि जितनी श्रासानी से हमें पानी मिलता है, उतनी ही श्रासानी से दूध भी मिलना चाहिए।
- ३ वर्धा का दृष्टात देकर मैं सबसे कहता हूँ कि ह्रएक श्रपनी शक्ति के अनुसार हृष्ट-पुष्ट और श्रच्छी गाये वनाये।
- ४ सिर्फ गाय का ही घी-दूध आदि और मृत पशु की चमड़ी काम में लाने की शर्तें हरएक सदस्य पर वधनकारक होनी चाहिए।
- ४ यदि हम गोरचा नहीं करेंगे, तो गाय श्रीर भैंस दोनों का नाश होनेवाला है।
- ६. गोसेवक वनने के लिए पवित्र आदमी की जरूरत है। सिर्फ काविल आदमी यह नहीं कर सकेगा।
- ७ जब तक गोवध होता है, तब तक मुमे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का ही वध हो रहा है। मेरे सारे प्रयत्न गोवध रोकने के लिए ही हैं।

- प्त. गाय को वचाने के लिए जो अपने प्राण देने को तैयार नहीं, वह हिंदू नहीं। गोरज्ञा की भावना हिन्दूधमें की मानव-जाति के लिए एक वड़ी भेट है।
- ध. मेरी गहरी-से-गहरी दो मनोकामनाएँ हैं '—एक श्रस्प्रयता निवारण श्रोर दूसरी गोसेवा । इनकी सिद्धि मे ही मुक्ते मोच दिखाई देता है।
- १०. जैसे दुवले हमारे ढोर, वैसे ही हम। जहाँ ढोर भूखों मरते है, वहाँ ३ करोड़ श्रादमी भूखो मरे, तो श्राह्चर्य ही क्या ?
- ११. मैं नहीं मानता कि स्त्राज पिजरापोल गाय या उसके वंश की रक्ता करते हैं। पिजरापोलों में मैं स्त्रादर्श गाय-वैल देखने की स्त्राशा रखता हूँ। वे शहरों के वीच न होकर वड़े-वड़े खेतों पर होने चाहिए।
- १२. गोरजा मुमे मनुष्य के सारे विकासक्रम में सबसे श्रलांकिक चीज माल्म हुई है। गाय का श्रय इन्सान के नीचे की सारी मृक दुनिया करता हूँ। इसमें गाय के वहाने इस तत्त्व द्वारा मनुष्य को सभी चेतन सृष्टि के साथ श्रात्मीयता श्रनुभव कराने का प्रयत्न है।

—मो० क० गांधी

## गो-सेवा कैसे हो ?

संरक्षत में 'गोसेवा' शब्द हमको शायद ही मिले। वहाँ 'गोरचा' शब्द का प्रयोग है। इसलिए हम सब लोग वह शब्द जानते हैं। लेकिन जानकर भी, हेतुपूर्वक, उसको छोडा है, श्रीर 'गोसेवा' शब्द श्रधिक नम्र सममकर चुन लिया है। यानी हम श्रपने में गोरचा की सामर्थ्य नहीं पाते, इसलिए गोसेवा से सतीप मान लिया है। श्रर्थात् दयाभाव से हमसे जितनी हो सकेगी, उतनी हम गाय की सेवा करेंगे श्रीर भगवान् की कृपा से जब हममें ताकत श्रा जायगी, तब फिर हम गोरचा करेंगे।

लेकिन जब हम 'गोसेवा' कहते हैं, तो यह पृद्धा जायगा कि "श्राप लोग गाय की क्या सेवा करना चाहते हैं ? श्रगर श्राप गाय का दूध श्रोर घी वढाना चाहते हैं, श्रोर श्रच्छे वैल पैटा करना चाहते हैं, तो इसमे कौन सी 'गोसेवा' है ? इसमें तो श्राप लोग श्रपनी खुट की ही सेवा करना चाहते हैं। श्रप्रेज लोगों ने 'पिटलक सर्विस' शट्ट निकाला है, वैसी ही श्रापकी यह गोसेवा हुई !"—ऐसा श्राच्रेप हो सकता है। इसके जवाव में कुछ कहना ठीक होगा।

हम लोग श्रपनी मर्यादा सममते नहीं। इसीलिए यह सवाल उठ सकता है। 'सेवा' और 'टपयोग' के वीच कोई श्रावश्यक विरोध नहीं है, यह सममने की जरूरत है। हम जिस प्राणी का उपयोग नहीं करते, उसकी सेवा करने की ताकत हममें नहीं होती। यह हमारी मर्यादा है। उसमें स्वार्थ का कोई मुद्दा नहीं है। एक-दृसरे की सेवा करने का यही एक रास्ता हमारे लिए ईश्वर ने खुला रखा है। नहीं तो, जैमा कि वापू ने बनाया, पिजरापोलों में जो होता है, वहीं सारे समाज में होता रहेगा। ध्याज भी हम यहीं हाल देखते हैं। पन्नी को खिलाते हैं ख्रोर ध्यादमी को भूग्य रखते हैं। इस तरह द्या या सेवा तो नहीं होगी, विल्क निर्देयता या ख्रसेवा होगी।

ईश्वर के अनन्त गुण हैं। उनमें से हमें अनेक गुणों का अनुकरण करना है। लेकिन ईश्वर का जो विशेष गुण है. उसका अगर हम अनुकरण करेंगे, तो वह अहंकार होगा। ईश्वर के आर सब गुणों का अनुकरण शक्य है. परन्तु उसके विशेष गुण का यानी उसके ऐश्वर्य का, अनुकरण शक्य नहीं। वह सृष्टि का पालन करता है और नंहार भी करता है। इसमें हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। हम किसीका पालन या रचण नहीं कर सकते। वहुत हुआ तो चोटियों के लिए शहर डाल देंगे। चीटियों वहाँ इकट्टी हो जायँगी। और अगर मंद्योग से वहां पर एकाथ वेल आ जाय. तो उसके पर के नीचे वे खत्म हो जायँगी। जब ऐसी वात होगी, तो उसकी जिम्मेवारी में कंसे उठाऊँगा? में तो कह दूंगा कि वह तो ईश्वर की करनृत हैं।

यहीं मुक्ते एक घटना चाद आती है। एक थी बुढिया। उसका एक बेटा था। बेटा उमकी बात मानता नहीं था। इसिलए बह बहुन हुखी रहती थी। जब उसके पास मैं पहुँचा, तो बह कहने लगी— ''मैंने इसको पाला-पोसा, लेकिन यह मेरो मानता ही नहीं।''

मैने उससे पृद्धा—"क्या तेरा यह श्रकेला ही लड़का है ?" उसने कहा—"हाँ. तीन-चार श्रोर थे: वे सब मर गये।" तव मैने अपने जगली ढग से सीधा सवाल पूछा—''माजी, तुमने अपने तीन-चार छड़को को क्यो मार डाला ?''

श्राप समभ सकते हैं कि मेरे इस जंगली सवाल से उसके दिल पर कितनी चोट लगी होगी! थोडी देर के लिए वह सहम गयी श्रोर वाद में कहने लगी—"मै क्या करूँ? भगवान ने चाहा सो हुश्रा।" तब मैं उससे पूछता हूँ—"श्रगर तुम्हारे तीन लडकों को भगवान ने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चौथा वेटा है, उसको पाला-पोसा किसने? पाला-पोसा तो तुमने श्रोर मार डाला भगवान ने, यह कैसे हो सकता है? या तो दोनो जिम्मे-वारियाँ उठाश्रो या दोनो को छोड़ दो।"

जिस प्राणी का हमारे लिए उपयोग नहीं है, उसकी सेवा हमसे नहीं हो सकती। गो-सेवा का रास्ता सीधा है। गाय का हमें ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग तो है ही। वह करने की कोशिश करेंगे निर्देश उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिक-से-अधिक जितनी हो तैसी कि हम अपने वन्नों की सेवा करते हैं।

कर्तव्य हो जाता है कि हम गाय का जितना हो सकता हो, उतना उपयोग करे। वेद का वचन है:

#### 'सहस्रधारा पयता मही गीः।'

'ऐसी गाय जिससे कि दृध की हजार धाराएँ रोज पेंदा होती है। श्राप समक सकते हैं कि दृध की एक धारा कितनी होती है। हिसाब करने पर माल्म होगा कि बेदिक गाय का दृध चालीस-पचास रतल (१ रतल = ३६ तोला) होता था। इस पर से श्राप समक्ष लेगे कि उनकी मंशा क्या थी श्रोर गायो से वे क्या श्रपंत्रा रखते थे श श्राजकल गाय का दृध नहीं मिलता, ऐसी शिकायते श्राती है। बेदिक ऋषियों ने गोसेवा की दिशा भी चतलायी है।

श्रक्सर मुना जाता है कि दूध तो गायां से ज्यां न्यां मिल सकता है, परन्तु घी के लिए तो भैस की ही शरण लेनी पडेगी। लेकिन हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि यह नहीं मानते। वे कहते हैं:

#### 'यूय गावो नेटयधाः कुराचित्।'

हे गायो. जिसका शरीर (स्तेह के श्रभाव से) सृख गया हो, उसे तुम श्रपने मेद से भर देती हो। यहाँ 'मेदयथा' यानी 'मेदती हो' का इस्तेमाल किया गया है। 'मेद' कहते हैं चर्ची को. न्तेह को—जिसे हम श्रंप्रेजी में 'फेट' कहते हैं। इसका मतलव यह है कि दुवले-पतले को मोटा-ताजा बनाने लायक चर्ची गाय के दूध में पर्योप मात्रा में होनी चाहिए। श्रांर श्रगर श्राज गाय के दूध में घी की मात्रा कम माल्म होती है. तो उसे चढ़ाना हमारा काम है। वह कसर गाय में नहीं, बिल्क हमारी फोशिश में है।

तव मैने श्रपने जंगली ढंग से सीधा सवाल पूछा—"माजी, तुमने श्रपने तीन-चार छड़कों को क्यों मार डाला ?"

श्राप समभ सकते हैं कि मेरे इस जगली सवाल से उसके दिल पर कितनी चोट लगी होगी। थोडी देर के लिए वह सहम गयी और वाद में कहने लगी—"मैं क्या करूँ १ भगवान ने चाहा सो हुआ।" तव मैं उससे पूछता हूँ—"अगर तुम्हारे तीन लड़कों को भगवान ने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चौथा वेटा है, उसको पाला-पोसा किसने १ पाला-पोसा तो तुमने और मार डाला भगवान ने, यह कैसे हो सकता है १ या तो दोनो जिम्मे-वारियाँ उठान्नो या दोनों को छोड़ दो।"

जिस प्राणी का हमारे लिए उपयोग नहीं है, उसकी सेवा हमसे नहीं हो सकती। गो-सेवा का रास्ता सीधा है। गाय का हमें ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग तो है ही। वह करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिक-से-अधिक जितनी हो सकती है, करेंगे, जैसी कि हम अपने वक्को की सेवा करते हैं। यही उसका सीधा अर्थ होता है।

गोसेवा का प्रथम पाठ हमें वैदिक ऋषि-मुनियों ने सिखाया और समभाया है। कुछ लोगों का कहना है कि गोसेवा का पाठ पढ़ाकर ऋषियों ने हममें अनुचित पूजा के भाव पैदा किये हैं। ऐसी पशु-पूजा वैज्ञानिक नहीं है। पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जिस तरह हम उपयोग की दृष्टि से विचार करते हैं, उसी तरह सोधे उपयोग की दृष्टि से ऋषि-मुनियों ने भी विचार किया है। उसी दृष्टि से उन्होंने वतलाया है कि हिन्दुम्तान के लिए गोसेवा मुफीद हैं। इसलिए वहीं धर्म हो सकता है। तब हमारा यह

कर्तव्य हो जाता है कि हम गाय का जितना हो सकता हो, उतना उपयोग करे। वेद का वचन है:

#### 'सहस्रधारा पयसा मही गौ.।'

'ऐसी गाय जिससे कि दूध की हजार धाराएँ रोज पेदा होती है।' श्राप समक सकते हैं कि दूध की एक धारा कितनी होती है। हिसाय करने पर माल्म होगा कि वैदिक गाय का दूध यालीस-पचास रतल (१ रतल = ३६ तोला) होता था। इस पर से श्राप समक लेगे कि उनकी मशा क्या थी श्रोर गायो से वे क्या श्रपेता रखते थे ? श्राजकल गाय का दूध नहीं मिलता, ऐसी शिकायते श्राती हैं। वैदिक ऋपियों ने गोसेवा की दिशा भी वतलायी है।

श्रवसर मुना जाता है कि दूध तो गायों से ज्यो-त्यों मिल सकता है, परन्तु घी के लिए तो भैस की ही शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि यह नहीं मानते। वे कहते हैं.

#### 'यूवं गावो मेटयथाः क्रराचित्।'

हे गायो. जिसका शरीर (स्तेह के अभाव से) सूख गया हो, उसे तुम अपने मेट से भर देती हो। यहाँ 'मेटयथा' यानी 'मेटती हो' का उस्तेमाल किया गया है। 'मेट' कहते हैं चरबी को. स्तेह को—जिसे हम अयेजी में 'फेट' कहते हैं। उसका मतलव यह है कि दुवले-पतल को मोटा-ताजा बनाने लायक चरबी गाय के दूध में पर्योप्त मात्रा में होनी चाहिए। और अगर आज गाय के दूध में घी की मात्रा कम माल्म होती है. तो उसे बदाना हमारा काम है। वह कसर गाय में नहीं. बल्कि हमारी कोशिश में है।

#### इसकी पुष्टि में उन्होंने गाय का वर्णन यो किया है

'ग्रश्रीर चित् कृगुधा सुप्रतीकम्।'

जो शरीर श्रश्रीर है, उसे गाय श्रीर वनाती है। 'श्रीर' का श्रर्थ 'शोभन' है और 'श्रश्रीर' का श्रर्थ 'शोभाहीन'। 'श्रश्रीर' से ही 'श्रश्लील' शब्द बना है। इस पर से श्राप समम लेगे कि हमको गोसेवा का पहला पाठ वैदिक ऋषियों ने पढाया है। उसके विकास की दिशा भी वतला दी है और वह दिशा श्रनुचित पूजाभाव की नहीं, विलक शुद्ध वैज्ञानिकता की है, यानी परम उपयोगिता की है।

सेवा से मतलव उपयोगहीन सेवा नहीं है। उपयोग के साथ-साथ उपयोगी जानवर की यथासभव ऋधिक-से-ऋधिक सेवा करना ही उसका श्रर्थ है। इसका भाव यह है कि उपयोगी जान-वर को हमें श्रधिकाधिक उपयोगी बनाना है श्रौर इसी तरह हम इसकी ऋधिक-से-ऋधिक सेवा कर सकते हैं; जैसा कि हम ऋपने वाल-त्रचों के विपय में करते हैं। इस तरह हमारे लिए सेवा का उपयोग के साथ नित्य सम्बन्ध है। श्रव मैं जरा श्रीर श्रागे वढ़गा। जैसे हम उपयोगहीन सेवा नहीं कर सकते, वैसे ही सेवाहीन उप-योग भी हमे नहीं करना चाहिए। 'गोसेवा' नाम मे 'सेवा' शब्द का यही ऋर्थ है। यानी हम वगैर सेवा का लाभ नहीं उठायेंगे। यह श्राज भी होता है। हम ढोरो की सेवा कुछ-न-कुछ तो करते ही हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि हमारे पास नहीं है। विशेषज्ञों से इस काम में हम सहायता जरूर लेंगे। लेकिन सब काम उन पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमे गाय की प्रत्यत्त सेवा करनी चाहिए। जव ऐसा होगा, तव उसमें से गोसेवा का थोड़ा-वहत शास्त्र हमारे हाथ आ जायगा।

पवनार में हमारे छाश्रम के एक भाई, नामदेव ने दो-चार नायं पाली है। वाजार के लिए उसे एक दिन सेल् जाना पड़ा। शाम को नामदेव वापस लोटा और गाय दुहने के लिए वैठा, ती गाय न दूध नहीं दिया। उसने काफी काशिश की। तव उसने पूछा-"त्राज गाय को क्या हो गया है ?" जवाव मिला-'कुछ तो नहीं। पता नहीं दृध क्यों नहीं देती ? वछड़ा भी तो वॅथा हुन्या था। इसिलए वह भी दूध नहीं पी सका होगा।" निटान नामदेव ने पृद्धा—''किसीने उसे पीटा-पाटा तो नहीं ?" एक भाई ने कहा-"हॉ, पीटा तो सही।" नामदेव ने कहा-"वस, तो इसीलिए वह दूध नहीं देती।" फिर नामदेव गाय के पास पहुँचा। उसने उसके शरीर पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा। त्तव गाय कुछ देर के बाद दूध देने के लिए तैयार हो गयी। यह किस्सा इसलिए कहा कि हमें समभत्ना चाहिए कि जब हम नाम-देव की तरह सेवा करेंगे, तो उसीमें से गोसेवा का रहस्य धीर-धीरे स्पष्ट हो जायगा छोर गोसेवा का शास्त्र वनेगा।

कालिदास ने, जो कि हिन्दू संस्कृति के अप्रतिम प्रतिनिधि हैं, हमारे मामने इस सेवा का कितना सुन्दर आदर्श पेश किया है ? महाराज दिलीप ऋषि के आश्रम में रहने को आते हैं। ऋषि उन्हें गाय की सेवा का काम देते हैं, क्योंकि आश्रम में कोई विना सेवा के रह ही नहीं सकता। आश्रम तो सेवा की ही भूमि है। हाँ, तो वे गो-सेवा का काम कितनी लगन से करते हैं ? उसकी केसी सेवा-टहल करते हैं ? केसे उसके पीछे-नीछे रहते हैं ? इसका चित्र कालिदास ने रघुवश के एक श्लोक में यो खींचा है:

'स्थितः स्थितानुचलितः प्रयाता निपेटुपीमारनवधधीरः। जलाभिलापी जलमाददाना द्वायेव ता भूपतिरन्वगन्छत्॥' स्थिति रारीर की छाया की तरह राजा गाय का स्रमुचर वन गया था। जब वह गाय खड़ी होती थी, तब वह भी खड़ा हो जाता था। जब वह चलती, तो वह भी चलता, वह बैठ जाती, तो वह भी बैठता, वह पानी पीती, तभी वह भी पानी पीता, गाय को खिलाये-पिलाये बिना वह खुद भी नहीं खाता-पीता था।

गाय एक उदार प्राणी है। वह हमारी सेवा श्रोंर प्रेम को पहचानती है श्रोर श्रिविक-से-श्रिधिक लाभ देने के लिए तैयार रहती है। 'सेवा' शब्द का दोहन करके मैंने यह दूध श्रापके सामने रख दिया है एक तो हम विना उपयोग के किसीकी सेवा नहीं कर सकते, श्रोर दूसरे सेवा किये विना यदि हम उपयोग करेगे, तो वह भी गुनाह होगा। हमे यह हरगिज नहीं करना है। ये दो वाते मैंने श्रापके सामने रखीं।

श्रव में श्रौर भी श्रागे वढ़ता हूं। गोसेवा के कार्य का श्रारम्भ प्रतिज्ञा से होता है। श्रमिप्राय यह है कि श्रगर हम गाय के ही दूध-घी का सेवन कर गे, तो उसकी सेवा करने की इच्छा पैदा होगी। इसलिए श्रारम्भ में गाय के ही दूध-घी के सेवन की प्रतिज्ञा रखी गयी है। कई लोग पूछते हैं—"प्रतिज्ञा की क्या जरूरत है। विना प्रतिज्ञा के काम नहीं हो सकेगा?" उत्तर में मैं श्रपना श्रमुभव वता दूं। मैंने देखा है कि जिस प्रयत्न का श्रारम्भ सकल्प से होता है वह जैसे फलता है, वैसे केवल मशा का प्रयत्न नहीं फलता। कोई महान कार्य सकल्प के विना नहीं होता। मगर हम सकल्प से श्रारम्भ करते हैं, तो श्राघे से श्रिधिक कार्य वहीं हो जाता है। प्रतिज्ञा सिर्फ यही नहीं है कि घी-दूध खायेगे या नहीं खायेगे। गाय के दूध-घी की पैदाइश वढाने की कोशिश करेंगे, यही प्रतिज्ञा का मतलव है।

प्रतिज्ञा लेने में अक्सर यह आपंत्ति उठायी जाती है कि हम दूसरों के घर ऐसे नियम लेकर जायँगे, तो उनको तकलीफ होगी। इसीलिए इसका जवाव वापू ने अपनी श्रहिसा की भाषा में दिया है। मैं श्रपनी 'श्रनादर' की भाषा में बताना चाहता हूं। इतना तकल्लुफ हमें क्यो रखना चाहिए हिए सूर्य को हम उसकी किरणों से जानते हैं। वह जहाँ जाता है, श्रपनी किरणे साथ ले जाता है। ये किसीको ताप दे, या श्राहाद दे, इस वात की वह परवाह नहीं करता। सूर्य श्रगर श्रपनी किरणों को छोड़ता है, तो उसका सूर्यत्व ही जाता रहता है। वेसे ही हमें भी श्रपनी किरणों को, यानी श्रपने उमूलों को, श्रपने साथ ले जाना चाहिए। श्रगर में किसीके घर में श्रपने सिद्धान्तों श्रोर विचारों को छोड़कर प्रवेश करूँ, तो में श्रपने श्रपनेपन को ही छोड़ देता हूँ; में 'में' ही नहीं रह जाता। श्रगर हम 'स्वत्व' छोड़कर किसीके घर जायगे, तो उसको श्रानन्द होगा, ऐसी वात नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा जरूर लेनी चाहिए श्रीर लोगों की कल्पित तकलीफों के विपय में निर्भय रहना चाहिए।

श्रव एक वात श्रोर । गाय श्रोर भेंस के विषय में बहुत हुछु कहा गया है। दोनों मनुष्य को दूध देनेवाले जानवर हैं। दोनों में कोई मोलिक विरोध तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम गाय का ही दूध वरतने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसका तत्त्व हम लोगों को जान लेना चाहिए। हिन्दुस्तान का कृषि-देवता वैल है। यह तो सब जानते ही है कि हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है। यल तो हमें गाय के द्वारा ही मिलता है। यही गाय की विशेषता है। उसके साथ-साथ गाय की श्रम्य उपयोगिना हम जितनी बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ायेगे। लेकिन उसका मुख्य उपयोग तो वेल की जननी के नाते ही है। विना वेल के हमारी रोती नहीं होती। इसलिए हमें गाय की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए श्रोर उसकी सार-सभाल करनी चाहिए। ऐसा श्रगर

हम नहीं करते, तो हिन्दुस्तान की खेती का भारी नुकसान करते हैं। जब हम इस दृष्टि से सोचते हैं, तो भैंस का मामला सुलम जाता है। ख्रौर यह सहज ही समभ में ख्रा जाता है कि गाय को ही प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्तव्य क्यों हो जाता है।

म़के याद आता है कि एक दफा मेरे एक मित्र ने सुनाया था कि उनके प्रान्त में अकाल के समय जानवर किस कम से मरे। उन्होंने कहा, सबसे पहले भैंसा मरता है। क्योंकि हम भैंसे की उपेका करके उसे मार डालते या मरने देते हैं। वर्धा के बाजार में भैंसें ऐसी श्रवस्था मे लायी जाती हैं, जब कि वे एक-दो घएटे मे ही च्याने को होती हैं। हेतु यह होता है कि लोग उन्हें तुरन्त खरीद ले। एक वार एक श्रादमी ऐसी एक भैंस वाजार को ला रहा था। उसी समय मनोहरजी ने, जो कि उन दिनों येलीकेली में महारोगी सेवा-मण्डल द्वारा महारोगियो की सेवा करते थे, उसको देखा । रास्ते में ही वह भैंस व्याई-पुत्र-जन्म हो गया। लेकिन उस त्रादमी को उस पुत्र-जन्म से बड़ी भुँमताहट हुई। उसने सोचा, यह पुत्र कैसा ? यह तो एक बला स्त्रा गयी। मनुष्य को तो पुत्र-जन्म से आनन्द होता है, लेकिन भैंस के पुत्र को वह सहन नहीं करता। उसने उस पुत्र को वहीं छोड़ दिया और भैंस को ले जाकर वर्धा के वाजार में बेच दिया श्रीर जो पैसा मिला, वह लेकर ऋपने घर चलता वना। वेचारा भैंस-पुत्र वहां पडा रहा। मनोहरजी वेचारे दयालु ठहरे। फिक्र में पड़े कि श्रव इसका क्या किया जाय ? जिस खेत में वह रहते थे, उस खेत के मालिक के पास गये श्रीर उससे कहा—"भैया, इसको संभालोगे ?" मालिक ने कहा-"यह क्या वला आ गयी ? मैं इसको कैसे रखूँ १ श्राखिर इसका उपयोग ही क्या है १ मैं इसकी परवरिश क्यों कहूँ ? इसको श्राखिर दशहरे के दिन कत्ल होने के लिए ही वेचना होगा। इसके सिवा श्रोर दूसरा कोई राम्ता नहीं है।"

मैने यह एक नित्य की घटना श्रापके सामने रखी। तो, सबसे पहले वेचारा भेंमा मरता है। फिर उसके वाद गाय मरती है। उसके पश्चान् भेस मरती है श्रोर सबसे श्रासिर में बेल। बेल सवसे उपयोगी है थ्रोर इसीलिए उसकी हिफाजत करने की विशेष कोशिश की जाती है। लोग किसी-न-किसी तरह उसको खिलाते रहते हैं ख्रोर उसे जिलाने की कोशिश करते है। यह तो हुई उपयोगिता की बात । वैल इन सब जानवरो में सबसे ज्यादा उपयोगी तो सावित हुआ। लेकिन सवाल यह है कि गाय की सेवा के विना श्रन्छे वल कहाँ से श्रायेगे १ हिन्दुस्तान का श्रादमी वेल तो चाहता है, लेकिन गाय की सेवा करना नहीं चाहता। वह उसे धामिक इप्टि से पूजने का न्वाँग रचता है। पर दूध के लिए तो भैस की ही कड़ करता है। हिन्दुस्तान के लोगो की यह मंशा है कि उनकी माता तो रहे भैस छोर वाप हो वेल । यह योजना नो ठीक है. लेकिन वह भगवान को मंजूर नहीं, इसलिए यह मामला बहुत देढ़ा हो गया है । भैस श्रीर गाय, दोनो का पालन हिन्दुस्तान के लिए आज वड़ी मुश्किल की बात हो गयी है।

लेकिन हमें यह समक्त लेना चाहिए कि गोसेवा में गाय की ही सेवा को महत्त्व देना पड़ता है। वापू ने कहा कि खगर हम गाय को वचा लेने, तो भैंस का भी मामला तय हो जायगा। इसका पूर्ण दर्शन तो ख्रभी मुक्ते भी नहीं हुआ है और शायद उसकी प्रभी जरूरत भी नहीं है।

गाय और भैस को एक-इसरे की विरोधी मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो गोसेवा से आरंभ कर देना है और यही हो भी सकता है। हमें समफना चाहिए कि आज हम दर- श्रमल भेंस की सेवा भी नहीं करते। श्राज हम जो भेंस की सेवा करते हैं, वह दरश्रसल न तो गोसेवा है श्रोर न भेंस की सेवा है। हम उसमें केवल श्रपना स्वार्थ देखते हैं। हम भेंस का केवल सेवाहीन उपयोग करते हैं। जिस प्रकार उपयोग-हीन सेवा हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेवाहीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए।

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज भैंसे की हर तरह से उपेत्ता की जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दुस्तान के कुछ मागों में भैंस का उपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणत' हिन्दुस्तान की गरम हवा में भैंसा ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता। भैंस का हम केवल लोभ से पालन कर रहे हैं। नागपुर-वरार में गरिमयों में गरमी का मान एक सी पन्द्रह अश तक चला जाता है। खास कर उन दिनों में भैंस को पानी जरूर चाहिए। मगर यहाँ तो पानी की कमी है। पानी के बगैर उसको वेहद तक-लीफ होती है, क्योंकि भैंस पूरी तरह जमीन का जानवर नहीं है। वह आधा जमीन का और आधा पानी का प्राणी है। गाय तो पूरी तरह थलचर है। श्रौर श्रक्सर देखा जाता है कि जो पानी-वाला जानवर है, उसके शरीर में भगवान ने चरवी की अधिकता रखी है, क्योंकि ठढ श्रीर पानी से वचने के लिए उसकी उसे जरूरत होती है। मछली के शरीर में स्नेह भरा हुआ रहता है। पानी के वाहर निकालते ही वह सूर्य के ताप से जल जाती है। वैसी ही कुछ-कुछ हालत भैंस की भी है। उसे घूप वरदाश्त नहीं होती। इसीलिए लोग गरमी के दिनों में उसीके मल-मूत्र का उसकी पीठ पर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंढक रहे । वे जानते हैं कि उस जानवर को उस समय कितनी तकलीफ होती है। देहात मे जाकर श्राप लोगों से पूछेंगे कि श्रापके गाँव में कितनी भैंसे श्रोर कितने पाड़े हैं, तो वे कहेंगे कि भेंसें हैं करीव सो-डेढ़ सौ श्रोर पाड़े हैं कुल दस या बहुत हुए तो बीस । श्रगर हम उनसे पृष्ठे कि इन श्री-पुरुपो या नर-मादाश्रों की संख्या में इतनी विपमता क्यों है, तो हमारे देहातों के लोग जवाब देगे—'क्या करें ? भगवान की करतृत ही एसी है कि भेसा ज्यादा दिन जीता ही नहीं।' श्रायिर यहाँ भी भगवान की करतृत श्रा ही गयी! यह हमारे बुद्धिनाश का लक्षण है। हम उसकी तकलीफ का ध्यान न करते हुए भेस का उपयोग करते हैं श्रोर कहते हैं कि भेमें जिन्दा ही नहीं रहते श्रोर नहीं रहेगे। मतलब हम भेंस की सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमे हम सिफ भेस का उपयोग ही करते हैं। वाकी उसकी सेवा कुछ भी नहीं करते।

चन्द्र लोग प्छते हैं—"हिन्दुस्तान कृपि-प्रधान देश है, इसलिए खेती के वाम्ते चेल चाहिए। छोर चेल चाहिए. तो गाय भी चाहिए, इत्यादि विचारश्रेणी तो ठीक है; मगर क्या हिन्दुम्तान का यही एक अर्थशास्त्र हो सकता है किया दूमरा कोई अर्थशास्त्र ही नहीं हो सकता ? समय आने पर हम खेतो का काम द्वेक्टर से क्यों न करे ?"

एसके जवाय में में यह पूछता हूं कि ट्रेक्टर चलायेगे, तो चेल का क्या होगा ? जवाय मिलता है—"वेल को हिन्दुन्तान के लोग गा जायेंगे । हिन्दुन्तान के लोग दूसरे कई जानवरों का मांस वरावर खाते हैं; उसी तरह वेल का मांस भा खा सकते हैं। यह रान्ता क्यों न लिया जाय ?" इस तरह जब वेलों को खा जाने की व्यवस्था होगी, तभी ट्रेक्टर द्वारा जमीन जीनने की योजना हो सकती है। कहा जाता है कि वेलों को ध्यार हिन्दू नहीं खायेंगे, तो गैरिहन्दू खायेंगे। श्राज भी हिन्दू गाय तो वेचते ही हैं। खुद तो कसाई से पैसा ले लेते हैं श्रीर गोहत्या का पाप उसे दे देते हैं। ऐसी सुन्दर श्रार्थिक व्यवस्था उन्होंने श्रपने लिए बना ली है। वह कहता है कि श्रगर मैं कसाई को गाय मुंपत में देता, तो गोहत्या के पाप का भागी होता। लेकिन मैं तो उसे नेच देता हूं। इसलिए पाप का हिस्सेदार नहीं बनता। इस व्यवस्था को श्रागे वढायेंगे, तो सब ठीक हो जायगा। हम भैंस से दूध लेगे, वैलों को खा जायेंगे श्रोर यत्रां के द्वारा खेती करेंगे —इस तरह तीनो का सवाल हल हो जायगा।

इसके जवाव मे मैं श्रव श्राप लोगों को यह सममाना चाहता हूँ कि वैलों को क्यों नहीं खाना चाहिए। पूर्वपत्त की दलील यह है कि कुछ 'प्रेज्यूडिस्ड लोग' यानी पूर्वप्रहदूपित लोग वैल को भले ही न खाय, लेकिन वाकी के तो खायेंगे और हम यन्त्र के द्वारा मजे मे खेती करेगे। इस विपय में हमारे विचार साफ होने चाहिए। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की श्राज की जो हालत है श्रीर श्रागे उसकी जो हालत होनेवाली है, उस हालत मे श्रगर हम मांस का प्रचार करेगे और यत्र से खेती करेंगे, तो हिन्दुस्तान श्रौर हम जिन्दा नहीं रह सर्केंगे । यह सममने की जरूरत है। हिन्दुस्तान के लोग भी श्रगर गाय-वैल खाने लगेंगे, तो कितने प्राणियों की जरूरत होगी ? उतने वैलों की पैदाइश हम यहाँ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मांस या गोश्त खाने का ढोग तो नहीं करना है। मास श्रगर खाना है, तो वह हमारे भोजन का नियमित हिस्सा होना चाहिए। तभी तो उससे श्रपेन्नित लाभ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लोग खा सके, इतने वैल पैटा नहीं हो सकरों। श्रगर हम इस तरह करने लगे श्रोर खेती ट्रैक्टर के द्वारा होने लगी, तो ट्रैक्टर का खर्च वढ़ेगा श्रौर गोश्त भी पूरा

नहीं पड़ेगा। श्रोर श्राविर में गाय श्रोर वैल का वंश ही नष्ट हो जायगा श्रोर उसके साथ मनुष्य भी। श्र

# मुख्य जरूरत है सेवकों की

: 0:

गाय को मानव-कुटुम्च का हमने हिस्सा माना है, इसके मानी ये हैं कि हमने एक ऐसे समाजवाद की कल्पना की कि जिसमें गाय और येल यामीण अर्थशास्त्र के केन्द्र वन जाते हैं। इस चीज का भान उन लोगों को नहीं है, जो सिर्फ दुग्धादि के लोभ से गोपालन ख्रीर गोसंबर्द्धन की बात करते हैं। खेती के बैल के खिलाफ याने उसे वेकार करनेवाला कोई छोजार इस्तेमाल नही किया जाना चाहिए। निकम्मे जानवर पैटा न हो, इस तरह का विज्ञान सीखना चाहिए। गायो को भी उनकी सेहत सुधारने के वास्ते कुछ काम देने की योजना करनी चाहिए। त्रालावा इसके, उनसे हमको दूध मिलता है। कमजोर जानवरों के लिए गोमदन न सिर्फ सरकार की श्रोर से विल्क महाजनों की श्रोर से भी खुलने चाहिए। जानवरों के मल-मृत्र, हड्डी, चर्म आदि का पूरा उपयोग लेना चाहिए। श्रीकृष्ण भगवान् के समान कार्यकर्ता के हाथ गोवर से लिप रहने चाहिए। यह सब करेंगे, तभी गोपालन श्रोर संवर्डन हो सकेगा।

गोव में गाय-वैलों के चरने के वास्ते वंजर भूमि छोड़ देते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। विलक्त जितनी भूमि हम तोड़ सकते हैं, तोड़ फ्रोर खास किस्म की घास. जो विशेष पोषक हो, पेटा करनी चाहिए। गर्मी में भी कुछ हरी चीज गाय-वैलों को मिल सके.

वधाँ भी गोनेवा परिपद् में द्यध्यक् पट ने दिये गये भाषण् का सार ।
 परवरी, १६४२,

ऐसी योजना होनी चाहिए। इसलिए पानी का जरूरी इन्तजाम होना चाहिए।

मुख्य जरूरत है, लगन से श्रीर ढंग से काम करनेवाले सेवकों की। श्राशा करता हूं, ऐसे सेवक श्रिधकाधिक मिलते जायंगे।

## गो-रचा एक सांस्कृतिक माँग है :=:

में मानता हूं कि भारतीय सभ्यता की यह माँग है कि हिन्दु-स्तान में गोरता होनी ही चाहिए। अगर हिन्दुस्तान में हम गोरत्ता नहीं कर सके तो आजादी के कोई मानी ही नहीं होते। अगर गोरता नहीं होती है तो हमने अपनी आजादी खोयी और उसकी सुगन्ध गवाँयी, ऐसा कहना होगा।

### हर हिन्दू ऋच्छा हिन्दू वने

हिन्दुस्तान में आज 'सेक्यूलर स्टेट' की वात चली है। यह अच्छी वात है, गलत नहीं है। अपनी सभ्यता में ही यह बात है कि जो राज्य चलेगा, वह सब धर्मों की समान रक्ता करेगा, पक्तपात नहीं करेगा। अशोक के जमाने में भी वह खुद बौद्ध था परन्तु प्रजा तीन धर्मों में, हिन्दू, बौद्ध और जैनधर्म में बँटी हुई थी। लेकिन तीनों की समान इज्जत होती थी और तीनों की समान रक्ता होती थी। इसलिए हम अशोक का इतना आदर करते हैं और हमने उसीका चिह्न अपने राज्य के लिए ले लिया है। 'सेक्यूलर स्टेट' होना तो अच्छा ही है। उसका गोरक्ता के साथ कोई विरोध नहीं है। अगर ऐसा होता कि आज हिन्दुम्तान में जितने धर्म हैं उनमें से एक धर्म कहता कि गाय को मारना पाप है और दूसरा धर्म कहता कि गाय का करल करना पूज्य

है तो सरकार कहती कि इस तरह दो धर्मों में विरोध है तो रोनों को श्रपने-श्रपने मत के श्रनुसार चलने की इजाजत होनी चाहिए। इसलिए सरकार इस बारे मे कुछ नहीं कर सकती। परन्तु श्राज ऐसी वात नहीं है। मैंने कुरान का श्रोर वाइवल का गहराई से ग्रार ग्रत्यन्त प्रेम के साथ अध्ययन किया है ग्रोर जिस तरह मैने वेदो का चिन्तन किया है उसी तरह कुरान छोर वाइवल का भी किया है। इसलिए में मुसलमान और ईसाइयो की श्रोर से उनका प्रतिनिधि वनकर कहता हूँ कि उन दोनो धर्मी में ऐसी कोई वात नहीं है कि गाय का बिलदान हो। उन धर्मों में बिलदान की बात तो है। वैसे हिन्दुधर्म में भी है। परन्तु गाय का ही विलदान होना चाहिए, ऐसी कोई वात उन धर्मों में नहीं है। और इस्लाम की तो यह त्राजा है कि अपने पड़ोसी की भावनाओं का खयाल करो । इसलिए में कहता हूं कि अपने 'सेक्यूलर स्टेट' मे गोरचा होनी चाहिए। परन्तु श्राजकल कुछ लोगो को 'हिन्दू' कहलाने में भी भिभक माल्म होती है। यह बात गलत है। मैं तो कहता हूं कि इरएक हिन्दू अच्छा हिन्दू वने । इरएक मुसलमान अच्छो मुमलमान वने श्रीर हरएक ईसाई श्रन्छा ईसाई वने श्रीर यहाँ पर सब धर्मों का एक सुबश संगीत चले। एक-दूसरे की उपासना से एक-दूसरे को पुष्टि मिले श्रोर सव मिलकर भगवान् का गुणगान करे। भगवान् के अनन्त नाम श्रोर अनन्त गुण है।

#### भिन-भिन रास्ते मात्र

जय एक मामृली शहर में पहुँचने के लिए कई रास्ते होते हैं, तो भगवान के पास पहुँचने के श्रसंख्य राखे हो सकते हैं। इसलिए हर कोई श्रपनी-श्रपनी भक्ति से भगवान के पास पहुँचने की कोशिश करें। इससे हिन्दू न सिर्फ श्रच्छे हिन्दू वनेंगे, बल्कि श्रच्छे मानव चनेंगे। मुसलमान न सिर्फ श्रच्छे मुसलमान वनेंगे. श्रच्छे मानव भी वनेगे। ईसाई न सिर्फ अच्छे ईसाई वनेगे, विलक अच्छे मानव वनेंगे। इसलिए सब अपने-अपने धर्मों की एकाम्रता और निष्ठा से उपासना करे, यही मैं चाहता हूं। इससे अपने देश मे एक मधुर स्तेहमय जीवन वनेगा। इसलिए हिन्दुओं को खुद 'हिन्दू' कहलाने में लजा नहीं मालूम होनी चाहिए, विल्क उनको निष्ठा से हिन्दूधम की उपासना करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार की गोरचा के प्रति सहानुभूति है। परन्तु वह कहती है कि यह राज्य-सरकार का काम है।

#### गाय ऋौर वैल, दोनों में फर्क क्यों ?

मध्यप्रदेश मे गोरचा का कानृन वना है। वह कानृन कैसा वना है, वह मैंने नहीं देखा है। विहार में भी एक कानून वनने जा रहा है। मैंने उस विल को देखा है। उससे मेरा समाधान नहीं हुआ। उसमें गाय श्रौर गाय के वछड़ो की रत्ता की ही वात है, यह देखकर मैं ताज्जुव मे रह गया। इस तरह गाय श्रीर वैल मे फर्क क्यों किया जा रहा है। परन्तु मैंने सुना है कि हमारे सविधान मे गोरचा का जो कालम है, उसके मुताविक गाय श्रीर गाय के वछडों की रचा की ही जिन्सेदारी मानी गयी है। वैल की जिम्मेटारी नहीं मानी गयी है। सविधान के वारे में छुछ कहने का मैं अधिकारी नहीं हूं। उसके जो माहिर हैं, वे वकील लोग ही उसके वारे में कहेंगे। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सविधान का यह श्रर्थ में नहीं मानता हूँ। श्रापने केवल श्रार्थिक खयाल से गाय की जिम्मेटारी उठायी है या भारतीय सभ्यता की यह मॉग है, इस खयाल से उठायी है ? अगर केवल आर्थिक खयाल हो तो गाय की जिम्मेदारी न उठाये, क्योंकि श्रर्थशास्त्र की दृष्टि से लूली, लॅगडी, कमजोर गर्यों की रचा करना गलत माना गया है।

## वंलों की रत्ता के विना गोरत्ता अधूरी

श्रर्थशास्त्र एक ही है। वह कहता है कि कमजोर गाय श्रीर देलों को मारो तो उत्तम गाय और वेलों की रचा होगी। श्रगर ऐसी वात है तो फिर श्राप कमजोर गायों की रक्षा की जिम्मेदारी क्यों उठाते हैं ? इसिलए न कि भारतीय सभ्यता की यह मॉग है ? श्रगर ऐसा सममते हो तो वेलों की रचा की भी जिम्मेदारी उठाये। गाय श्रोर वेल, दोनों मिलकर 'गो' कहा जाता है। दोनों में फर्क नहीं है। वेदों में गाय के लिए "श्रदनेया" श्रोर वेल को "श्रदनेय" कहा गया है। इस शब्द का मतलव है—जिसको मारना नहीं। इस तरह यहाँ की सभ्यता ने गाय श्रोर वेल, दोनों की रचा की जिम्मेदारी उठायी है। इसिलए में चाहता हैं कि श्रसेम्वली में हमारे जो भाई हैं, वे उस विल में संशोधन कर, श्रार वेल की भी जिन्मेदारी उठाये।

#### हमारी सभ्यता का खयाल

श्रगर यहाँ की सभ्यता का खयाल करते हो तो ऐसा करना होगा। श्रार केवल श्रथशास्त्र की दृष्टि से सोचते होंगे तो कम-जोर गायों की भी जिम्मेवारी न उठाये। साफ कहों कि हम गरीय है. हम कमजार गाय-वेलों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। परन्तु कुछ संस्कृति का खयाल करते हो तो फिर केवल गाय की ही जिम्मेवारी क्यों उठायी ? गाय श्रोर वेल, दोनों की जिम्मेवारी उठाना यह हिन्दुस्तान का समाजवाद है। पास्चात्य देशों के समाजवाद से हमारे देश के लोग एक कदम श्रागे वढ़े है। उनका समाजवाद मानता है कि हरएक मनुष्य की पूरी रक्ता होनी चाहिए। लेकिन भारतीय समाजवाद की मान्यता में गाय को भी श्रपने परिवार में दाखिल किया है। हॉ. उसके श्रनु-सार श्राज हम वर्ताव ही नहीं करते हैं, सिर्फ गो का श्राटर रखते हैं। परन्तु उसकी सेवा का जैसा कार्य विदेशों में चलता है वेसा नहीं करते। फिर भी हमारे मन में उसके लिए आदर है। जिस तरह हम अपने घर के वृदे लोगों की रच्चा करते हैं, उसी तरह गाय-वैल को भी हमने अपने परिवार में दाखिल किया है। उन दोनों का हम पूरा उपयोग लंगे, उनका द्ध लेंगे, उनके गोवर का उपयोग करेंगे, परन्तु उन्हें सहज मृत्यु मरने देगे। यह वात यहाँ के समाजवाद ने मानी है। लेकिन उसके साथ हमें वैज्ञानिक बुद्धि रखनी चाहिए। सिर्फ गाय की पूजा करने से काम नहीं होगा। गोसदन खोलना चाहिए। कमजोर गायों की रच्चा के लिए व्यापारियों और श्रीमान् लोगों को मदद करनी चाहिए। प्रजा को यह त्याग करना चाहिए और उसके साथ-साथ सरकार को भी उपयुक्त कानून वनाना चाहिए।

#### —विनोवा

मेरो यह भविष्यवाग् है कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढती जायगी वैसे-वैसे दुनिया भर में गोश्त की महिमा कम होगी श्रीर दूध की बढ़ेगी। गो-दुग्ध ऐसी चीज है जिसने लोगों को मासाहार से छुडाया। इसलिए वह पवित्र माना गया।

—विनोवा

हृदय-वल, वुद्धि-वल, विज्ञान-वल, धन्-वल, व्यापार-वल और सघ-वल काम में लेकर धर्मनिष्ठ मनुष्य को मनुष्य-कुटुव में दाखिल हुए श्रमहाय प्राणी गोवश का रक्षण करना चाहिए।

—काका कालेलकर

# गाय का आर्थिक पहल्

श्राज गाय की वृचड़खानों से वचाने के लिए खूव वात की जाती हैं। यह खुशी की वात है कि भारी पशु-वध के कारण हमारे देश में जो बुराइयाँ श्रायीं, लोग उन्हें समभने लगे हैं। निरी संकुचित दृष्टि से देखे तो चूँिक एक शाकाहारी देश मे दृव की आवश्यकता वड़े महत्त्व की होती है, गाय को राष्ट्र की पोपिका के रूप में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त डससे वैल भी मिलते हैं, जिनके वल पर किसान खेती करता है। गाय को माता का पूजनीय स्थान देकर गो-वध को एक धार्मिक प्रश्न के स्तर पर लाकर प्रश्न के इस पहलू के महत्त्व को पूरी तरह सममा दिया गया है। किसी तरह पागलपन के कारण जहाँ एक छोर इतनी ऊंची भावना थी, वहाँ दूसरी छोर कितनी संकुचित मनीवृत्ति हो गयी ! गो-वध को लेकर जनता के विभिन्न वर्गों से प्रायः कितने भगड़े देखने मे आते हैं। इसलिए अब हिन्दुस्तान में गाय का ठीक-ठीक स्थान क्या है, यह तय कर लेना और राष्ट्रीय पैमाने पर उसके वारे में सोचना जरूरी हो गया है।

एक कारीगर के लिए जिस श्रोजार का वह उपयोग करता है, वह विल्कुल पूजा की चीज वन जाता है। वास्तव में इस संस्कार को कराने के लिए हिन्दुस्तान में शस्त्र-पूजा का एक निश्चित त्योहार ही हम मनाते हैं। मनुष्य जानता है कि श्राधिक दृष्टि से वह उत्पादन के साधनों पर श्रवलम्बित है। जैसे एक कारीगर श्रपन श्रोजारों पर निर्भर रहता है, एक किसान गाय पर निर्भर रहता है श्रोर यदि हम श्राधिक ज्ञेत्र का प्रसार करे तो पह सकते हे कि गाय चूंकि श्रन्न के उत्पादन का साधन है, इसिलए वह मनुष्य के श्रार्थिक सगठन का केन्द्र वन जाती है, खास तौर से हिन्दुस्तान जैसे कृपि-प्रधान देश में।

इस पत्त को छोडकर जब हम गाय पर वैल की जननी के रूप में विचार करते हैं, तो गाय का महत्त्व श्रोर भी वढ़ जाता है। श्रव वह हमारी श्रय-व्यवस्था का केन्द्र वन जाती है। हम श्रपनी श्रार्थिक-व्यवस्था को, जहाँ चालक शक्ति (Motive Power), यातायात, श्रन्न-उत्पादन इत्यादि में गाय की वडी देन है, उसी प्रकार "गाय केन्द्रित श्रयं-व्यवस्था" कह सकते हैं, जैसे इंग्लेंड श्रीर यूरोप के दूसरे देश, बहुत दिनों की वात नहीं है, 'श्रद्यकेन्द्रित श्रयं-व्यवस्था' वाले थे।

पिछली शताब्दी में ही इंग्लैंड अश्व-केन्द्रित अर्थ-ज्यवस्था को छोड़कर कोयला-केन्द्रित अर्थ-ज्यवस्था में आया और अव कोयला-केन्द्रित अर्थ-ज्यवस्था से वड़ी तेजी के साथ तेल-केन्द्रित अर्थ-ज्यवस्था की ओर वढ़ रहा है। इन सब स्थितियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया का भाग्य ही, जिन साधनों में हमें शक्ति मिलती है, उन पर निर्भर है।

गाय श्रौर श्रश्व-केन्द्रित श्रर्थ-व्यवस्थाश्रों मे हमारे साधन श्रसीम रहते हैं, क्योंकि हम चाहे जितने वैल श्रौर श्रश्व उत्पन्न कर सकते हैं श्रोर चूंकि जितनी सल्या में वे प्राप्त होते हैं उस पर कोई पावन्दी नहीं होती, इसलिए किसीके मन में लालच या ईर्ष्या पैटा नहीं होती। लेकिन कोयला श्रौर पेट्रोल या तेल सीमित हैं श्रीर सीमित मात्रा में मिलते हैं, इसलिए शक्ति के ऐसे साधन जैसे ही वे समाप्त होने लगते हैं, राष्ट्रों में मगडे की जड़ वन जाते हैं। श्रव यह श्रच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि इन महायुद्धों का बहुत चड़ा कारण श्रलग-श्रलग राष्ट्रों का तेल के सोतो पर श्रपना श्रधिकार जमाने का प्रयत्न ही था, इसीलिए कोयले श्रौर तेल पर निर्भर

ऋर्थ-ज्यवस्थाए राष्ट्रों को ऋापस में लड़ाने का काम करती हैं। इन दोनां से भिन्न गाय त्रोर त्रारव-केन्द्रित त्रार्थ-त्र्यवस्थाएँ त्रापेत्ताकृत शान्तिमय व्यवस्थाएँ हैं। इसलिए व्यापक अर्थ मे हम कह सकते है कि जब हम गाय-केन्द्रित ऋर्थ-ज्यवस्था को तोड़ते हैं तो वास्तव में हम गो-वय ही करते हैं। दूसरे शब्दों में जब हमारे काम "गाय-केन्द्रित छार्थ-व्यवस्था" के विरुद्ध होते हैं. तो हम गो-रचको की पंक्ति से बाहर हो जाते है। उदाहरण के लिए जब हम चालक-शक्ति ( Motive Power ) के लिए कीयले और तेल से काम लेते हैं. तब हम वास्तव में गाय को श्रपनी ऋर्थ-च्यवस्था से निकाल देते हैं। जब हम फंकरीट या तारकोल की पक्की सड़के वनाते हैं, जो जानवरों की सुविधा की दृष्टि से नहीं बनायी जाती, तव भी हम गाय-केन्द्रित व्यवस्था को तोड़ने का अपराध करते है। केवल एक चार पांव खोर दो सीगवाले जानवर के वध की श्रपेत्ता इस प्रश्न का यह ( श्राधिक ) पहलू हमारे लिए श्रधिक महत्त्वपूर्ण है।

हमें आश्चर्य होता है, गो-चय का विरोध करनेवाले हमारे कितने दोस्त एसे निकलेंग जो गो-रत्ता के ऊँचे अर्थ में यह कह सके कि उनके हाथ गोरक (Bovine) से नहीं सने हैं। खादी की तरह गाय भी एक तरह के जीवन का प्रतीक है। गोवय का इसिलिए यही अर्थ होगा कि उस प्रकार के जीवन को असम्भव बना देना। हमें आशा है, जो लोग गो-रत्ता के लागी है, वे जिस चोज के लिए खड़े हैं, उसके विस्तार को समम्मे और इसी विस्तार के साथ उस पर अमल करने मे पूरे दिल से सहायता और सहयोग दें।

—जो० कॉ० कुशारपा

## गो-सेवा की नीति

[ राधाकृष्ण वजाज ]

#### सेवा

पूज्य विनोवाजी ने कहा है कि "गोसेवा-सघ की नीति 'सेवा' शब्द में निहित है। गाय एक उदार प्राणी है। वह हमारी सेवा और प्रेम को पहचानती है और हमें अधिक से-अधिक लाभ देने के लिए तैयार रहती है। इसलिए हमें उसकी सेवा करनी है। सेवा में दो वाते गृहोत हैं। एक तो हम विना उपयोग के किसीकी सेवा नहीं कर सकते और दूसरे सेवा किये विना हम उपयोग लेंगे तो वह गुनाह होगा और हमें वह गुनाह हरगिज नहीं करना है।"

गाय की मजवूत वछड़े देने की शक्ति को वढ़ाना है। वछड़ों का पूरा उपयोग करना है। गाय की दूध देने की शक्ति वढ़ानी है। उससे जुताई में भी जितनी मदद मिल सके, लेनी है। गोवर व गोमूत्र का खाद के रूप में अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना है तथा मरने पर उसके चमड़े, हड़ी, मास, चरवी इत्यादि का पूरा लाभ उठाना है। इसके लिए अधिक-से-अधिक शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना है। ये सब वातें पूरा उपयोग लेने मे आती हैं। गाय को समय पर उचित मात्रा में चारा-पानी देना, उसके रहने की अच्छी व्यवस्था करना, काम लेने में उस पर ज्यादती न करना, साफ-सफाई रखना, वीमारी का इलाज करना, उसके सुख-दुख का पूरा खयाल रखना और वृदी होने पर उसको मरने तक खाना देना, इतनी वातें सेवा में आती हैं।

उपर की नीति के अनुसार यह वात स्पष्ट है कि हम गाय का शास्त्रीय संवर्धन करना चाहते हैं और उसका वध कर्ताइ वन्ट करना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि गाय अर्थशास्त्र में टिकनी चाहिए और अर्थशास्त्र में टिकेगी तभी उसका पूरा पालन हो सकेगा। उस दृष्टि से जीवन भर•गाय को स्वावलम्बी बनाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। लेकिन वृद्ी होने पर गाय का वध करना आर्थिक दृष्टि से लाभटायक होने पर भी हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। प्राचीन संस्कृति को कायम रखने के लिए तथा मनुष्यत्व की नितक प्रेरणा के संतोप के लिए जिस गाय नं जीवन-भर हमारी सेवा की, उसका बुढ़ापे में बध करने की बात हमारा दिल कवृत नहीं कर सकता। शास्त्रीय गो-संवर्धन और संपूर्ण गोवध-वन्दी ही हमारी नीति रहेगी। गाय से हमारा मतलव गाय, वेल, बछड़, बछड़ी अर्थात पूरे गोवंश से है।

कुछ लोग कहते है, प्राचीनकाल में तो गोमांस खाया जाता था। श्राप गोवध-वन्दी की वात कहीं से लाये ? इस वारे में काकासाहब के शब्द ध्यान देने योग्य है .

"कुछ लोग कहते हैं कि वेदिक-काल में मांसाहार था ही नहीं। श्रपने इस मत के समर्थन में वे वेदिक मंत्रों के नये श्रथं पेश करते हैं। में उनसे कहता हूँ, श्रापके किये हुए श्रथं है तो अच्छे, परन्तु सच्चे भी है या नहीं, यह मुक्त देखना होगा। महाभारत-काल में मांसाहार प्रचलित था। चंवल नदी के किनारे राजा रंतिदेव के यहा में हजारों पशुश्रों का वध होता था। उसका वर्णन पड़कर श्राज भी रोगटे खड़े हो जाने हैं। हमारे देश में न सिर्फ मामाहार का रिवाज था। विलेक किसी समय गोमांस भी राया जाता था। वाद में गाय से ही हमें श्राहिंना की शिक्षा मिली। फेंसे, मो श्रागे सुनिवेगा। चृंकि दूसरे पशुश्रों की श्रपेजा गाय

का ऋण हम पर श्रधिक है, इसलिए उसकी रक्ता हमें विशेष रूप से करनी है।

"मनुष्य विना मास के अपना काम न चला पाता, लेकिन, चूंकि गाय ने अपना दूध और घी उसे विशेष मात्रा में दिया, इसलिए वह मास छोड़ सका। गाय ने अपनी देह का निचोड़ दूध और घी के रूप में देकर अपने वश और दूसरे जानवरों को वचा लिया है, दूसरी और गोपुत्रों ने याने वैलों ने हमारे खेलों में मेहनत करके अनाज इतनी मात्रा में पैदा कर दिया कि मासा-हार की आवश्यकता कम हो गयी।

"तीसरी एक वात और भी हुई। वैलो ने कपास की खेती में हमारी मदद करके हमें अच्छे कपडे दिये और जब कपड़ों के कारण हमारी गर्मी सुरिच्चित रहने लगी, तो हमारी खुराक कम हो गयी याने हमें ज्यादा खाने की जरूरत न रह गयी। अन्न और वस्न, दोनों का हेतु है शरीर की गर्मी को बनाये रखना। जब पूरे कपडे मिलने लगते हैं, तो आहार कम हो ही जाता है। जो साधु बहुत ही कम कपड़े धारण करते हैं, उनकी खुराक ज्यादा होती है। मैंने उनके वीच स्वय रहकर इसे देखा है। इस तरह वैल ने अहिंसा के पालन में हमारी बड़ी मदद की है। इसलिए मैं कहता हूं कि आहिंसा का तकादा है कि हम गाय और वैल की विशेष रूप से रच्ना करें।"

#### सर्वोगी

गाय की सेवा करना तय होने के बाद यह सवाल उठता है कि हमें किस तरह की गायो को तरक्की देनी चाहिए ताकि गो-पालन सुलभ हो और गो-वध रोका जा सके। इस दृष्टि से विचार करने पर मालूम हुआ कि हमारे पास चारे की कमी है और पशुत्रों की संख्या श्रिंधक है। इसलिए हम चाहते हैं कि पशुत्रों की संख्या कम रहे। लेकिन खेती की दृष्टि से वैलों की शक्ति वढ़ें श्रोर देश की जरूरत को देखते हुए दूध का उत्पादन श्राज से कई गुना श्रिधक हो। संघ की राय है कि किसान दूध के लिए श्रलग श्रोर खेती के लिए श्रलग नस्लों के पशु रखकर दो जोड़ी को पूरा खाना नहीं दे सकता। उसके दोनों काम एक ही जोड़ी से याने एक ही नस्ल के गाय-वेलों से पूरे होने चाहिए, ताकि पशु-संख्या कम रहे। ये दोनों काम पूरे करने की जिस नस्ल में शक्ति हो उसे सर्वांगी कहा गया है। जैसे हरियाना, थरपारकर, गीर, काकरेज, श्रोगल श्रादि।

दृसरी वात यह है कि जो गाये दृध श्रधिक देती हैं, लेकिन खेती के लायक श्रन्छा येल नहीं देती (जैसे श्रध-इंग्लिश, शाही-वाल या सिंधी) उनके नरों की पूरी हिफाजत नहीं होती श्रोर वे जीते हैं तो भारहप रहते हैं या मार दिये या मरने दिये जाते हैं। उसी तरह जो गाये खेती के लिए येल श्रन्छे देती हैं, लेकिन दृध कम देती हैं (जैसे निमाडी, मालवी, गोलाऊ, शाहवादी, यहोर, श्रमृतमहाल, हल्लीकर, कंगायम श्रादि) उनकी वछड़ियों (मादाश्रों) की पूरी हिफाजत नहीं होती, न उन्हें वरावर खाना दिया जाता है: नतीजा यह होता है कि या तो वे धीमी भूख से मर जाती है या कत्ल कर दी जाती हैं। इस तरह के दुग्धप्रधान या वत्सप्रधान, दोनों एकांगी नम्लों के एक-एक पशु किसी-न-किसी तरह से हिसा के शिकार होते हैं।

इसिलए संव की राय है कि सारी गाया का विकास सर्वागी रूप से किया जाय। श्राज जो वत्स-प्रधान गाये हैं, उन्हें मिलेक्टिय बीडिंग (Selective Breeding) द्वारा श्रधिक दूध देने की शक्ति वट्टाकर सर्वांगी वनाया जा सकता है। उसी तरह दूध-प्रधान ( Milch Breed ) गायो के वैलो में खेत जोतने की शक्ति पैदा करके उन्हें भी सर्वांगी वनाया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत की सारी गाये सर्वांगी वनायी जा सकती हैं। मुख्य वात यह है कि सर्वांगी वनाने का लच्य रख-कर नरल-सुधार का काम होना चाहिए। कुछ विशेपज्ञ मानते हैं कि एक ही नरल में दूध देने की शक्ति व श्रच्छे वैल देने की शक्ति साथ-साथ नहीं वढायी जा सकती। एक के बढ़ाने से दूसरी कम दोती है। हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन मान लिया जाय कि वहुत श्रागे जाकर यह वात सही हो, तब भी मध्यस्थिति के पशु पैदा करने मे कोई दिक्कत नहीं है। त्राज हमारे पास हरियाना, थरपार-कर जैसी गाये मौजूद है, जिनके वैल खेती में बहिया-से-बहिया काम देते हैं छौर जिनकी गायें २० से २० रतल तक रोजाना दूध देती हैं। हमारी नस्लं इस हद तक पहुँच जावें तो काफी है। हमें खुशी है कि सघ के सुमाव पर भारत सरकार ने भी सर्वांगी नस्ल के वढावे की नीति स्वीकार कर ली है। इस सवध मे भार-तीय कृपि-श्रनुसधान परिषद् का प्रस्ताव इस प्रकार है .

१ हमारे देश के वहुतेरे मवेशी किसी नस्त में शुमार नहीं किये जा सकते, यह वस्तुस्थित है। उसे नजर में रखते हुए यह आवश्यक है कि सर्वांगी नस्त के मवेशी पैदा किये जावें। याने एक ही नस्त में खेती लायक मजबूत वैल पैदा करने की छौर अधिक मात्रा में दूध देनेवाली बिछ्यों पैदा करने की दोनों शिक्यों साथ-साथ जहाँ तक सभव हो अधिक-से-अधिक मर्यादा तक वढायी जावें। दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि जिनकी नस्त तय नहीं है, ऐसे मवेशियों में ये दोनों गुए साथ-साथ साधारण हद तक वढाये जा सकें, तो भी हमारे कार्य की पूर्ति के लिए अच्छी शुरुआत सममत्नी चाहिए।

- २. जिन जेत्रों में विशेष नस्ले मौजूद है, वहाँ सिलेक्टिव त्रीडिंग की रीति से नस्ल सुधार किया जाय। उस सुधार में दृष्टि यह रहे कि वेल-शक्ति एवं दूध-शक्ति, दोनो साथ-साथ वढ़े।
- ३. जहाँ वरसप्रधान नस्ले निश्चित रूप में मौजूद हैं, वहाँ उनके सुधार में यह नीति रखनी चाहिए कि वैल-शक्ति में कमी आये वर्गर उनकी दूध-शक्ति जितनी भी अधिक-से-अधिक मात्रा में बढ़ायी जा सके, बढ़ानी चाहिए।
- ४. दुग्ध-प्रधान नस्ले भारत-विभाजन के कारण वहुत घट चुकी हैं। इस समिति की निश्चित राय है कि सिलेक्टिय त्रीडिंग द्वारा इन नस्लों में उचतम सीमा तक दूध-शक्ति वढ़ानी चाहिए, श्चीर उनका उपयोग श्रविकसित चेत्रों के मवेशियों के विकास में करना चाहिए।

इस नीति का श्रसर श्रखिल भारत पशु-प्रदर्शनी या उसके द्वारा श्रायोजित पशु-प्रदर्शनियो या प्रादेशिक पशु-प्रदर्शनियो— सव पर हो।

## गाय के दूध की विशेषता

१. भैंस के दूध के मुकावले गाय का दूध माता के दूध के ज्यादा नजदीक है। अतः मनुष्यों के लिए गाय का दूध अधिक लाभदायी है, यह वात नीचे के तख्ते से माल्स होगी:

२. कॅलिशियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मिक और मॅगनीज ये धातुएँ सबके दूध में मिलती हैं, लेकिन लोहा, सल्फर श्रीर श्रायोडिन, ये केवल गाय के दूध में ही मिलती हैं, भैंस के दूध में नहीं।

३ गाय के दूध में विटामिन अधिक होते हैं।

४ गाय के दूध में लेक्टोकांकस वेसिलिस जल्दी बढ़ते हैं, इस कारण गाय का दूध सुपाच्य ख्रौर स्फूर्तिदायक होता है। दही का जल्दी जमना इसका प्रमाण है। गाय के दूध का दही जल्दी जमता है।

४ भेंस के घी के मुकावले गाय के घी में श्राँख को ज्योति देनेवाला कोटीन दसगुना होता है। भैंस के घी में श्रपचनीय श्रश ४४ प्रतिशत होता है, जब कि गो-घृत में वह ३६ प्रतिशत होता है। इसके श्रलावा गो-घृत में श्रीपिध-गुण भी काफी मात्रा में होते हैं।

६ गाय की प्रकृति मनुष्य-प्रकृति से मिलती-जुलती होती है। गाय प्यार को सममती है। गाय का बच्चा हमारी माताश्रों की तरह ६ महीने १० दिन में जन्मता है। जो श्रोपिधयाँ मनुष्य पर काम करती हैं, वे ही श्रोपिधयाँ श्रिधक मात्रा में गाय पर लागू होती हैं। इस तरह मनुष्य-प्रकृति से गाय श्रिधक नजदीक होने के कारण मनुष्य के लिए गाय का दूध-घी श्रिधक लाभदायी होता है।

ण वस्तुस्थिति यह है कि जो गुण-दोप माता में होते हैं, एनका श्रसर दूध में होता है, फिर मले ही उनमें के कुछ गुण-दोप सायन्स की पहचान में श्रावे या न श्रावे। साड श्रोर गाय में चपलता, स्फूर्ति, तेज, बुद्धिमत्ता दीखती है। इससे उल्टे भैंस श्रोर भेंसे में जडता, स्थूलता श्रीर बुद्धिहीनता दीखती है। इन गुणों का श्रसर दूध में श्राये विना नहीं रह सकता।

पिछले वारह वर्षों से वर्धा में गाय के दूध का प्रयोग हो रहा है। शहर में भी सेकड़ों लोग गाय के दूध का सेवन करते हैं। श्रमुभव से यह देखा गया है कि गाय के दूध का सेवन करने से सभी श्री-पुरुष, खासकर वच्चे विशेष निरोग रहे। आज दुनिया के श्रमेरिका, यूरोप आदि खण्डों में केवल गाय के घी-दूध का ही उपयोग किया जाता है। भैंस वे रखते ही नहीं। वे मनुष्य के लिए भेंस का दूध लाभदायी नहीं मानते।

गाय का दृध स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से लाभदायी है, इसमें मुक्ते कोई शक नहीं था, पर भैस का दृध अधिक ताकतवर होगा ऐसी शंका मन में थी। लेकिन एक वार वैगलोर में देखा कि घुड़दोड़ के लिए दस-दस, वीस-वीस हजार की कीमत के घोड़े-घोड़ी तयार करने का जो फार्म है, उस पर जो सांड घोड़ा रखा जाता है, उसे विशेष रूप से गाय का दृध पिलाया जाता है। जॉच करने पर माल्म हुआ कि भैंस का दृध पिला देने से दोड़ के वीच में हो घोड़े का दम दूट जाता है। गाय के दूध में दी खंत तक दम कायम रखने की शक्ति है।

यह वात सुनने के वाद विश्वास हो गया कि भैंस के दूध के मुकावले ताकत भी गाय के दूध में ही श्रिधिक है। वाद में श्रागरा के सेट श्रचलसिहजी से भेट हुई। वे वड़े पहलवान हैं। उन्होंने भी श्रपना श्रनुभव वताया कि पहले वे भैस का दूध इस्तेमाल करते थे। तव सुस्ती श्रिधक रहती थी श्रोर काम की ताकत कम। जब से गाय का दूध शुरू किया है, श्रत्यंत स्कृति मालूम होती है श्रार इतनी ताकत मालूम होती है कि काम से थकान श्राती ही नहीं।

## गाय और भैंस

अय सवाल यह है कि भैंस का क्या किया जाय। क्या वह

अपिवित्र है, उसका दूध बुरा है या देश को उसकी जरूरत नहीं है ? उसको कत्ल कर दिया जाय ? यह शका ठीक नहीं है । छोटे वचों के पालन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहने का अर्थ यह नहीं होता कि वड़े वचों को मरने दिया जाय या मार दिया जाय । उसका इतना ही अर्थ है कि वड़े बच्चे अपने को सँभालने में समर्थ हैं, अभी समाज को छोटो की सँभाल करना जरूरी है । इसी तरह सघ भैंस के प्रश्न को उपयोगिता व आवश्यकता की दृष्टि से देखता है । सघ का भाव यह नहीं है कि धार्मिक दृष्टि से गाय पिवत्र है अर्थी भैंस अपिवत्र है ।

हमारा किसान खेती के लिए वैल और दूध के लिए भेंस, इस तरह गाय-वैल, भेंस-पाड़ा, दोनो जोड़ी का बोक्त नहीं उठा सकता। श्राज देश में चारे की कमी है। उसे खेती और दूध, दोनों काम एक ही जोड़ी से लेने चाहिए। जिस तरह हम एकागी गाय को भाररूप मानते हैं श्रीर उसे सर्वांगी वनाने का प्रयत्न करते हैं, उसी तरह जहाँ भेंस के नर (पाड़े) खेती में काम नहीं श्राते हैं, वहाँ वह एकागी हैं, भाररूप हैं। जहाँ नर (पाड़े) खेती के काम में श्राते हैं वहाँ भेंस सर्वांगी श्रधीत पूर्ण उपयोगी समभी जायगी। वही स्थान उसके लायक है। हम भेंस को मारना नहीं चाहते। उसे उचित स्थान पर रखना चाहते हैं। गाय श्राज गिरी हालत में है। उसे सहारे की प्रथम जरूरत है। इसलिए हम पूरी शक्ति गाय को उठाने में ही लगाना चाहते हैं। इस बारे में पूर्ण वापूजी ने सच के प्रथम सम्मेलन में जो भाषण किया था, वह यहाँ दिया जाता है ताकि उन्हीं के शब्दों में सघ की नीति स्पष्ट हो जाय.

''मै यह फहना चाहता हूँ कि आप ग्रौर हम गाय को न बचा सके तो गाय ग्रौर भैंस, दोनों को नहीं बचा सकेंगे ग्रौर दोनों को साथ साथ वचाने की कोशिश करना सभव नहीं है। साथ-साथ बचाने जायंगे तो भैंस गाय को ग्वा जायगी। इन दोनों जानवरों मे श्रभी तक गाय की ज्यादा उपेक्षा की गथी है। इसिलिए गाय के बचाने पर ही जोर देना चाहिए। यदि जमनालालजी को एक करोड रुपया मिल जाय तो भी उस वक्त सक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जब तक कि लोगों के श्रीर खास तौर पर पिजगपोल श्रीर गीशाला चलानेवाले लोगों के विचार बदलकर हम उन्हें श्रपने ग्वयाल के न बना लेंगे।

"निहाकार का कोई सवाल नहीं है। मैंस को तो मारने का प्रश्न ही नहीं है। मारने की बात ऐसी है जो पश्चिमवालों को आसानी से सुकती है। यही कारण हैं कि वे घटिया गाय-वैलों को मारकर अपनी मुश्किल रल कर लेते हैं। लेकिन यह हल मेरे लिए किसी भी काम का नहीं। नेरा टट विश्वास है कि हम गोरना का सचा शास्त्र सील लें तो मैंस की श्रीर दूमरे जानवरों की रन्ना का शास्त्र हमें अपने-आप मालूम हो जावगा।

"यहाँ एक यह सवाल पैदा हो सकता है कि मैंसों का बहिष्कार कर दिया जाय, तो उनका श्रीर उनके मालिको का क्या होगा १ इस बारे में में कह नकता हूँ कि गाय की सेवा का उद्देश्य इस हद तक पूरा हो जाय, तो में मेंसो श्रीर उनके मालिको को सँमाल लूँगा । श्रगर मिल-मालिक स्वेन्छा से श्रपनी मिलें बन्द कर दें या वे बन्द हो जाय, तो मैं खुशी के मारे नाचूँगा, लेकिन भेंम रखनेवाले श्रपनी मैस कल्ल कर डालें या वे नष्ट हो जाय तो मुक्ते दुन्य होगा । पिरचम के श्रप्रशास्त्र में नीति की गुंजाइश नरी। हमारे श्रप्रशास्त्र का नीतिशास्त्र से नेल है श्रीर श्रगर मेल नहीं है तो होना चाहिए। में जो मिर्फ गाय की ही रक्षा पर जोर देता हूँ उत्तमा कारण तो यह है कि गाम को वेजा उपेणा की गयी है। एलों कि मेरी राव में गाय श्रार्थिक हाँ से लाभटायक प्राणी हो सकता है। एम बात को सादित करने के लिए मुक्ते वेदों की सहायता नहीं चाहिए। यह ऐसा विषय है जिसमें वेदों के उपदेश को बुद्धि की कसीटी

पर कसूँगा। बुद्धि मुमें विश्वास दिलाती है कि अगर मैं गाय को बचा लूँ तो गाय और मैंस, दोनों को बचा लूँगा। अगर कोई मुमें विश्वास करा दें कि गाय तो बच ही नहीं सकती और मैंस की ही रचा होनी चाहिए, तो में 'भैंस-सेवा-सघ' खोलने को तैयार हूँ। लेकिन बात तो उल्टी ही है। मैंस को विशेष सरक्षण की जरूरत नहीं, गाय को जरूरत है। मैंस और बकरी भी गाय की तग्ह ही मेरी माता है, मगर में जानता हूं कि वेचारी वकरी तो बच ही नहीं सकती और गाय को बचाने की बडी जरूरत है और जब हम गाय को बचा लोंगे तो मैंस की रचा अपने आप हो जायगी।"

#### स्थानीय गाय

उत्पर के विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूज्य वापूजी भैंस को भी बचाना चाहते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए वे प्रथम गाय को बचाने की ज्यावश्यकता मानते हैं। लोग पूछते हैं कि गाय को ही बचाना है तो जहाँ-तहाँ की रही गायों के पीछे शक्ति लगाने की अपेचा पजाव आदि भागों से खूब दूध देने-वाली, श्रौर जिनके वैल भी श्रच्छे हों, ऐसी सर्वांगी गायें लाकर उन्हीं गायों को सब जगह वढाना चाहिए। स्राज कई जगह इस तरह से काम चल रहा है। सरकार के भी वहुत से फार्म इसी तरीके से पर-प्रान्तीय गाये रखकर चलते हैं। लेकिन सघ की राय है कि एक स्थान की गार्चे दूसरे स्थान मे जाने पर उनको वहाँ की श्रावोहवा श्रनुकूल नहीं पडती। श्रपने स्थान के मुकावले वहाँ जाने पर उनका दूध घट जाता है। वे वहाँ पर पनप नहीं सकतीं। उनकी जनन-शक्ति कम हो जाती है। वछडे कम वचते हैं। उन पर सासर्गिक रोगो का असर जल्दी होता है और उनकी सतानें पीढी-दर-पीढी कम दूध देनेवाली होती हैं। वाहर की गायों के लाये जाने के कारण स्थानीय नस्ल की स्रोर लापरवाही

की जाती है, जिसके कारण उनकी हालत दिन-च-दिन गिरती जाती है। यदि ऐसा कड़ा नियम बना दिया जाय कि एक स्थान की मादा दूसरे स्थान पर नहीं ले जायी जा सकती तो आज जो हास हो रहा है, वह रक सकता है और स्थानीय गायों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाय, तो दिन-च-दिन उन्नति हो सकती है।

गत छुछ वपों से वर्घा के आसपास गोपालन सम्वन्धी प्रयोग किये जा रहे हैं। स्थानीय गौलाऊ नस्ल की गाये सिर्फ वछड़ों के लिए पाली जाती थी। इन गायों का दूध वढ़ाने के थोड़े-से प्रयत्न हुए। फलस्वरूप इस जाति की गाये दूध कुछ अधिक देने लगी हैं तथा छोर भी अधिक दूध दे सकेगी, ऐसा विश्वास होने लगा है। इतना ही नहीं, जब से इन गायो का दूध निकालना शुरू किया गया तब से इनकी खिलायी-पिलायी अच्छी होने लगी और उनसे पंदा होनेवाले वछड़े भी अधिक स्वस्थ और मजवूत होने लगे।

यदि हम व्यापक दृष्टि से विचार करें तो यह रपष्ट समभ में श्रा सकता है कि एक स्थान की कुछ श्रव्छी गाया को इसवीस स्थानों में वितरण करने से समग्र गोवंश की उन्नित किसी भी हालत में नहीं हो सकती श्रीर विना पूरे गोवंश की उन्नित के सारे देश में दृध की वृद्धि कैसे हो सकती है ? इधर-उधर की गाय लाकर दो-चार गोशालावाले भले ही उन्नित दिखा सकते हैं. लेकिन सही उन्नित सारे गोवंश पर याने स्थानीय गायों पर ध्यान देने से ही हो सकती है। यह काम वहुत धीमा है। श्रारम्भ में काफी कठिन है। लेकिन सफलता की सही कुंजी इसीमें है. ऐसा संघ का विश्वास है श्रीर सभी विशेपज्ञों एवं श्रानुभवियों ने भी संघ को यही सलाह दो। इसलिए संघ ने श्रपने दितीय सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया:

"इस सम्मेलन की राय है कि गो-जाति की उन्नति श्रौर रह्मण की हिष्ट से स्थानीय नरल के ही चुने हुए पशुत्रों को लेकर नरल सुधार का काम करना चाहिए। वही वहाँ की श्रावोहवा मे श्रच्छी तरह टिक श्रौर पनप सकते हैं श्रौर बढ़े दायरे मे गो जाति का सुधार स्थानीय नरल पर ही निर्भर है। पर इस समय जहाँ कोई विशोप स्थानीय नरल न रह गयी हो वहाँ बार्रकी से पूर्व नम्ल के हास के कारणों की खोज की जाय श्रौर वहाँ के लिए उपयुक्त नस्ल स्थिर करने मे श्रनुभवियों की सलाह से सावधानी-पूर्वक प्रयोग श्रुरू किया जाय।"

स्थानीय नस्ल किसे माने, इस वारे में श्रातेक मतभेद हो सकते हैं। स्थानीय नस्ल से हमारा श्राशय है 'स्थानीय खेती जोतने में स्थानीय खुराक पर जो बैल श्राधक-से-श्राधक काम देते हो वे बैल श्रीर उनकी माताएँ।'

## बूढ़े व अनुत्पादक पशु

स्थानीय गायों की तरकी के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे साड के साथ-साथ उनको चारा भी भरपेट मिले। देहातों में या शहरों के आसपास जो चारा होता है, उसमें आज उपयोगी और अनुपयोगी, दोनों तरह के पशु हिस्सा वटाते हैं। यदि अनुपयोगी पशु वहाँ से हटा दिये जाय तो उपयोगी पशु आं के लिए चारे की सहूलियत हो जायगी। इन अनुपयोगी पशु आं को हटाने के दो राखे हैं। जो लोग गोवधवन्दी नहीं मानते वे तो कत्ल करने का सरल राखा अख्तियार कर लेते हैं। वह राखा आसान है और अर्थशास्त्र की दृष्टि से लाभदायी भी है, लेकिन हमने अपने लिए वह राखा बन्द कर दिया है। इसलिए हमारा काम कठिन है और सारी दुनिया के राखे से अलग स्वतन्त्र राखा खोजने का है। वृद्दे पशु ओं के लिए हमारी नीति है कि दूर जंगलों में गोसदन

कायम किये जावे। वहाँ चारे-पानी की व्यवस्था हो। वहाँ सांड न ग्या जावे, इससे वेकार पशुत्रों की उत्पत्ति रुक जायगी। वहाँ चर्मालय रहे, उसमे चमड़ा निकालने की, कमाने की तथा हाड़-मांस, चरवी सव चीजो का पूरा-पूरा उपयोग करने की व्यवस्था हो। वहाँ खेती भी हो ताकि गोवर व गोमृत्र के खाद का पूरा लाभ मिल सके। गोसद्न स्वावलम्बी तो नहीं चल सकते, लेकिन इम तरह खर्च में काफी कमी की जा सकेगी तथा देहात व शहरो के उपयोगी पशुद्यो पर इनके चारे का बोक्त नहीं पड़ेगा। खर्च कम करने के सारे तरीकों का इस्तेमाल करने से गोसदनों पर जो रकम खर्च होगी, वह भी काफी वड़ी होगी। वह कहाँ से आवे, यह सवाल रहता है। श्राज वड़े-वड़े शहरों में व्यापारियों ने स्वयं प्रेरणा से व्यापार पर धर्मादा के नाम से गोरच्त्रणों के खर्च के लिए लागे लगा रखी हैं, उन लागो को कानूनी वना दिया जावे। जिन शहरा में ये लागे न हों वहाँ भी लगा दी जावे। जहाँ स्थानीय गोरत्तरण संस्था चलती हो वहाँ आधी आमदनी उसे दे दी जाय व श्राधी गोसदनो के लिए। जहाँ गोरच्च संस्था न चलती हो वहाँ की पूरी आमदनी गोसदनों के लिए रहे। इस तरीके से स्थायी च्यवस्था हो सकती है। चालू गोरच्चण संस्थात्रों को इसमे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी काफी पशु गोसद्नों में जावेगे।

वृढ़े पशुत्रों का प्रश्न सदा रहेगा त्रौर उसका हल भी गोसदन से ही हो सकेगा। वहुत से वृढ़े पशुत्रों को तो लोग त्रपने-त्राप ही पाल लेंगे, क्योंकि वह अधिक दिन नहीं जीते। उनसे जन्म भर प्रामदनी भी मिल गयी होती है। लेकिन जो पशु अभी जवान होने पर भी खाते हैं और उतना उत्पादन नहीं देते, ऐसे अनुत्पादक पशुत्रों का प्रश्न वड़ा कठिन है। उसको हल करने के लिए संघ ने दो तरीके सोचे हैं:

?. बुरे सांडों को बिधया करके अच्छे सांडों से ही बच्चे लिये जावें ताकि नयी पीढ़ी में दूध बढ़े व बैल अच्छे निकलें, और वे अनुत्पाटक न रहें। जो गायें अच्छे बछड़े देने के काविल न हों उन्हें गोसदन में रखकर उनका प्रजनन बन्द किया जाय।

२. ऐसे कम उत्पादक पशुत्रों में गायें ही श्रिधिक होती हैं। वैलां से तो काम मिल ही जाता है। ऐसी गायों से जोतने का काम लिया जाय, तो कुछ हद तक समस्या हल हो सकती है। श्राज में सूर राज्य में इस तरह गायों से काफी तादाद में खेत जोतने का काम लिया जाता है। वैलां की तरह नाथ डाली जाती है श्रोर वैलां की वरावरी में भी जोत देते हैं। लेकिन भारी तथा पानी खींचने श्रादि के श्रिधक शक्तिवाले काम नहीं लिये जाते।

इस विपय में श्रभी सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है कि इसका गाय के दूध-उत्पादन व प्रजोत्पादन पर क्या श्रसर होता है। पूरी तरह से शास्त्रीय सशोधन के बाद ही इसका प्रवार किया जा सकता है।

गोसदनों में बूढ़ी या लाबारिस गायें ही श्रधिक जावेंगी. इसलिए पशुत्रों की मृत्यु-सत्या भी वहाँ श्रधिक होगी। उन मृत पशुत्रों के चमड़े, हाड, मांस, चरबी, सींग श्रादि का पूरा उपयोग किस तरह लिया जाय, इसकी शिचा देने के लिए संघ की श्रोर से नालवाड़ी, वर्धा में गोसेवा-चर्मालय चल रहा है जानकारी के लिए उसका थोड़ा पूर्व इतिहास यहाँ देना उचित होगा।

#### गोसेवा-चर्मालय

गोवधवदी कराने की दृष्टि से गोवध के कारणी की खोड़ करते हुए पता चला कि हिन्दुस्तान में, खासकर मध्यप्रदेश में ज गोवध चल रहा है, उसमें से अधिकांश गाये केवल चमड़े के लिए ही मारी जाती हैं। कत्ल किया हुआ चमड़ा तुरंत पकाने के लिए चला जाता है, कारण वह श्रच्छा मुलायम वन जाता है श्रौर उसका मृल्य भी काफी अधिक मिलता है। लेकिन अपने-आप मरनेवाले पशु का चमड़ा तुरंत पकाने के लिए नहीं ले जाया जा सकता। पहले उसे नमक लगाकर सुखा लिया जाता है श्रौर चार-छह महीने वाद फिर वह पकाने के लिए चर्मालय में जाता है। चमड़ा धूप में सुखाया गया हो तो पकाने में सड़कर गल भी जाता है। पशु किसी-न-किसी वीमारी से या अत्यधिक बूढ़ा होकर मरता है, इस कारण भी उसका चमड़ा खराव हो जाता है। मरे हुए जानवर को उठाकर ले जाते समय वसीटकर ले जाने में छिलकर चमड़ा फटता और खराव होता है। जानवरो की मृत्यु-संख्या वरसात में ऋधिक होती है। उस समय सुखाने का उचित प्रवंध न होने के कारण उसे गीला ही नमक लगाकर श्रिधिक दिनों तक रख छोड़ते हैं। ऐसे अनेक कारणों से मृतक पशु का चमड़ा खराव होता रहता है।

हरिजन-श्रांदोलन के दिनों में श्री गोपालरावजी वालुंजकर की नजर में यह वात श्रायी। पू॰ वापूजी व विनोवाजी से उन्होंने वात की। यह सोचा गया कि कत्ल किया गया चमड़ा लोग काम में न लें तो गोवध कम हो श्रोर लोगों को मृतक चमड़ा पहनना हो तो उसे श्रच्छे-से-श्रच्छा पकाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस विचार से सन् १६३४ में नालवाड़ी, वर्धा में पूज्य वापूजी ने गोसेवा-चर्मालय की स्थापना की श्रोर श्री गोपालरावजी ने शी सतीशचंद्रदास गुप्ता की सहायता से श्रच्छी-से-श्रच्छी चमड़ा-पकाई, रॅगाई, क्रोम पकाई, केशदार पकाई श्रादि की व्यवस्था की। प्रथम यह चर्मालय श्राम-सेवा-मंडल ने शुरू किया। पीछे गाधी सेवा-संघ के मातहत चला श्रीर १६४१ में फिर से श्राम- सेवा-भड़ल के पास श्राया। श्रब छह साल से वह गोसेवा-सघ के अधीन चल रहा है। सन् १६३८ में कार्येस मित्रमडल वना तव मध्यप्रदेश सरकार ने श्री गोपालरावजी की प्रेरणा से वर्धा, नागपुर श्रीर यवतमाल मे मृतक पशु केन्द्र खोले। लेकिन सन् १६३६ में कांग्रेस मित्रमंडल ने इस्तीफा दिया, तब तीनों केन्द्र चर्मालय के अधीन किये गये। आज वर्धा व यवतमाल केन्द्रो में पूर्ववत् चमडा उतारना श्रौर मास, चरवी, हड्डी श्रावि की खाट बनाने का कार्य जारी है। इस चर्मालय के चलाने में सघ की नीति यह है कि मृत पशु के चमड़े का, मांस का, हड़ी का, चर्बी का, सब उपयोग अधिक-से-अधिक लिया जाय ताकि उतनी रकम गाय के उत्पादन में ऋधिक जमा हो। चर्मालय में कत्ल की गयी गाय, बैल, भैंस का चमडा काम मे नहीं लिया जाता। स्घ के सभासदी के लिए यह नियम आवश्यक रखा है कि गाय, भैंस के करल किये गये चमडे की कोई चीज इस्तेमाल न करे। श्रन्य पशुश्रो के वारे में यह नियम नहीं है, क्योंकि उनका करल रोक सकने की हमे कोई उम्मीद नहीं है।

### शहरों से दुधारू पशुओं का हटाना

गोवश के हास एव गोवध के कारणों की अधिक खोज करने से पता चला कि पशुश्रों की दुधारू नस्ल का विनाश सबसे अधिक वहे शहरों में हो रहा है। आज तक यह समम थी कि अभेजी फौज के लिए मुसलमानो द्वारा कसाईखानों में वहुत-सी गायें कत्ल होती रहीं, इसलिए गोवश का हास हो रहा है, अच्छी गायें कट रही हैं और बुरी वच रही हैं। लेकिन जाँच मे यह वात सामने आयी कि कसाईखानों में तो आर्थिक लाभ की दृष्टि ही अधिक रही है और वहाँ चुन-चुनकर सस्ती गायें ही मारी गयी हैं। मुसलमान या श्रंप्रेजी फौजों के लिए जो गाये काटी जाती थीं, वे मांस की दृष्टि से तंदुरुस्त, मोटी-ताजी श्रोर जवान देखकर ली जाती थीं; लेकिन वे लोग भी श्रिधक दूध देनेवाली गायों को कभी कत्ल नहीं करते थे। तब सवाल उठता है कि श्रच्छे दृध की नस्ल कैसे नष्ट हुई ?

श्रिधिक जॉच के वाद पता लगा कि वड़े-चड़े शहरों में दूध के लिए अच्छी-से-अच्छी गाये ले जायी जाती है और वे दूध वन्द होने के वाद कसाई के हाथ वेच दी जाती हैं। इस तरह से भारत का अच्छे-से-अच्छा गांधन इन शहरो की विलवेदी पर भस्म हो रहा है। गोसेवा-संघ ने पूज्य वावू राजेन्द्रप्रसादजी की अध्यक्तता में इस विषय की जॉच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने कलकत्ता श्रीर वस्त्रई, दो जगह की जॉच की। उसकी रिपोर्ट खतंत्र रूप से प्रकाशित हुई है। जॉच में यह पाया गया कि वड़े शहरों में गायों की हालत बहुत बुरी रहती है। न उनके निवास के लिए पूरा स्थान होता है, न दिन में घूमने को। वछड़े-वछड़ियों को मार दिया जाता है: क्योंकि उन्हें खिलाने-पिलाने में जितना खर्च होता है, उतनी उनकी कीमत नहीं आती। गायो को धनारने के लिए सांड की कोई सुविधा नहीं है, कृत्रिम उपायो से इतना दूध निकाला जाता है कि गाय जल्टी गरमाती भी नहीं। अक्सर दूध वन्द होने के वाट गाय कसाई के हाथ वेच दी जाती है, सूखी गाय को ट्याने तक आठ-नो महीने रखने और खिलाने में जितना खर्च होता है उससे कम कीमत में नयो गाय मिल जाती है। इसलिए वहाँ के ग्वाले पंजाव, सिध त्रादि से नयी गाये खरीदते हैं त्रोर पुरानी कसाई को वेच देते हैं। इस तरह देश की अच्छी-से-अच्छी हुधारू गाये और उनकी सन्ताने नष्ट कर दी जाती हैं। देश के

विदया गोधन के विनाश का सबसे बड़ा कारण यही है। त्राज अच्छी दुधारू गाय का मिलना कठिन हो गया है, इसलिए शहर के दूधवाले गायों के स्थान पर दुधारू भैंसो को शहरों में ले जाने लगे हैं ऋौर उनकी भी वही बुरी हालत होने लगी है। त्र्याज वम्बई में ६४ फीसदी भैंस हो गयी हैं त्र्यौर कलकत्ते में ४० फीसदी के करीब। इस विनाश को रोकने के लिए सघ की यह रपष्ट राय है कि वडे शहरों में दुधारू पशुत्रों का रखना कतई वन्द कर देना चाहिए। जिन लोगों के पास वहुत कुछ खुला जमीन हो और जो लोग सूखे पशु पाल सकने मे समर्थ हा, एसे कुछ लोगो को अपवाद के तौर पर इजाजत दी जा सकती है। शहरवालों को चाहिए कि शहर में पशु रखने के बदले देहातों से दूध शहर में लाने का इन्तजाम कर लें। मोटर, ट्रेन त्रादि से सौ-पचास मील दूर तक दूध लाया जा सकता है। गाय-भैंस तो वहीं रहनी चाहिए जहाँ पर खेती की जमीन है, चारा-पानी सस्ता है और जहाँ सूखे जानवर को पालने में श्रासानी है। ऐसे स्थानो पर गाय रखने से गाय वचेगी, खुली हवा में फिरनेवाली गाय का दूध भी श्रच्छा मिलेगा, खेती को श्रच्छा खाद मिलेगा, खेती की उन्नित होगी, अनाज की उपज बढ़ेगी। शहरों के बाहर गाय-मैंसो के चले जाने से शहरवाले गोवर और मृत्र की गन्दगी से तथा वीमारियों से वच जावेंगे। यह ऐसा तरीका है जिसमे गाय श्रीर शहरवाले, दोनो का लाभ है। दोनो बच जाते हैं।

#### खेती-गोपालन अभिन

सही वात तो यह है कि खेती श्रौर गाय, दोनों की जोड़ी है। दोनों एक-दूसरे से श्रभिन्न हैं। दोनों एक सिक्के के दो वाजू हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। खेती को गोपालन का जोड़ मिल जाने से खेदी के लिए अच्छे वैल पैदा होकर खेती की जुताई श्रन्द्रो होतो है। गोवर श्रोर गोमूत्र में कचरा मिलाकर वड़ी तादाद में मिश्र खाद बनायों जा सकती है, जिससे खेती की उपज बढ़ती है, श्रोर उपज-शक्ति कायम रहती है। इन पशुत्रों के कारण श्रनाज से वचे हुए वेकार डंठल काम मे श्रा जाते हैं श्रोर उनकी कीमत त्रा जाती है। किसान को वैल त्र्यौर गाय के सहारे से वचत के दिनों में आमदनी के कई काम मिल जाते हैं। उत्तर-प्रदेश में सन् १६४१ से १६४६ तक छह जिलों में केवल खेती और गोपालन के साथ खेती, इन दोना के प्रयोग किये गये थे। उस वारे में उत्तर-प्रदेश की सरकार ने गोपालन और खेती के नाम से एक पर्चा (नं० १८८ ) निकाला है। उसमे वताया है कि ४ वर्ष के बाद यह सिद्ध हुआ कि गोपालन करनेवाले किसानो की आय कही-कहीं साधारण किसानों के मुकावले तिगुनी से भी अधिक हो गयी। गोपालन के साथ खेती करनेवालो की आय की एकड़ ११०।≘) पड़ी है और साधारण खेती की श्रौसत श्राय फी एकड ५१॥८) पड़ी है।

इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि गाय का जोड़ मिलने से खेती की उपज बढ़ती है। कई जगह यह सवाल उठाया जाता है कि हम मनुष्यों को खिलाये या गाय को खिलाये। उपर के प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि यह सवाल ही गलत है। हम गाय को जो कुछ भी खिलाते हैं, वह अपने लिए ही खिलाते हैं। गाय पर मेहर-वानी नहीं करते। जितना उसे खिलाते हैं, उसके मुकाबले कई गुना अधिक लाभ हमें मिलता है! जैसे बीज बोने को धूल में अनाज फेकना नहीं कहा जायगा, वैसे ही गाय को खिलाना भी। जैसे गाय से खेती को लाभ है, वैसे गाय को भी खेती से लाभ है। वह सुखमय जीवन खेत पर ही विता सकती है। जहाँ खेली नहीं है, वहाँ चारादाना महँगा होगा। वहाँ श्रच्छी-सी गाय का भी श्राज के श्रयंशास्त्र में खड़ा रहना कठिन होता है। हमने वर्धा के श्रासपास दो-चार जगह, जहाँ खेती के लिए काफी जमीन थी, लेकिन उपज श्रच्छी नहीं थी, गौशालाएँ खोलीं श्रोर नतीजा यह हुश्रा कि वहाँ की जमीनें उपजाऊ वन गयी हैं। सघ की निश्चित राय है कि खेती श्रोर गोपालन एक-दूसरे के पूरक हैं। वे साथ-साथ चलने चाहिए याने हर किसान के पास गाये होनी चाहिए श्रोर हर ग्वाले के पास खेती की जमीन। इसी श्रमुभव से सघ ने गोपालन के साथ-साथ कृपि का काम भी हाथ में लिया है। श्रोर श्रव इस विभाग का नाम भी 'कृपि-गोसेवा विभाग' कर दिया है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में कृपि के साथ गोसेवा जोड़ी है ''कृपि गोरज्ञ वाणिज्यं।''

#### स्वावलम्बन

खेती के जोड से ही गाय स्वावलम्बी वन सकती है। गाय को जिन्दा रखने के लिए उसका स्वावलम्बी वनना आवश्यक है। आज का अर्थशास्त्र केवल मॉग और पूर्ति की बुनियाद पर खड़ा है। उस पर कोई मरोसा नहीं किया जा सकता। देश के हित में आज नहीं तो कल उसे ठीक करना ही होगा। सच्चे अर्थ-शास्त्रों की दृष्टि से हम सोचे तो गाय कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकती। अनाज हम खा ले और उसके बेकार डठल, भूसा आदि जो फेंकने और जलाने योग्य वस्तु बचती है, उसे गाय खाय और उसका बढिया-से-चढिया खाद्य-पदार्थ दूध बनाकर दे, यह कोई छोटी-मोटी सेवा नहीं है। आज के बढे हुए यन्त्रयुग में भी ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं निकली है, जिसमें कड़ची, भूसा डाल दें और उसका दूध वन जाय। गाय हमें ऐसा इजन देती है जिसके बनाने के लिए लोहे की जरूरत नहीं, कारीगर या कार-

खाने की जरूरत नहीं और जिसे चलाने के लिए ईरान के तेल की आवश्यकता नहीं। गाय हमें ऐसा खाद देती है जिसकी चरावरी की दूसरी कोई खाद नहीं है। हजारों वर्षों तक भूमि की रणजाऊ शक्ति कायम रख सके, ऐसी खाद किसी यन्त्र ने नहीं बनायी है। केवल गाय ही ऐसी खाद देती है। गाय का दूध भी माँ के दूध से मिलता-जुलता होता है। मनुष्य के लिए अधिक-से-अधिक अनुकूल दूध गाय का ही होता है। इतना लाभदायक प्राणी कभी भी सच्चे अर्थशास्त्र में बोमक्ष्य नहीं हो सकता। यदि आज के पैसे के अर्थशास्त्र में वह बोमक्ष्य होता हो तो हमें सोचना चाहिए कि इस अर्थशास्त्र में ही कहीं-न-कहीं कोई गड़वड़ी है और उसे सुधारना आवश्यक है।

सच्चे अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह वात सही है कि गाय कभी वोक्तस्य नहीं होती। फिर भी आज के अर्थशास्त्र में गाय को स्वावलंबी बनाने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। सब की यह निश्चित राय है कि अर्थशास्त्र में गाय स्वावलंबी बनेगी, तभी वह जी सकेगी। स्वावलंबी बनना याने खर्च की अपेना अधिक पैदा कर देना। गाय को स्वावलंबी बनाने के लिए संघ ने दो रास्ते सोचे हैं। गाय का उत्पादन बढ़ाना यानी अधिक दूध देने की राक्ति और अच्छे बछड़े देने की शक्ति बढ़ाना, और उसके उत्पा-दन का यानी घी-दृध और बैल का बाजार कायम रखना, यानी उसकी माग के साथ-साथ उसकी कीमत कायम रखना।

## गोत्रत और जमाया हुआ तेल

उत्र वताया है कि अर्थशास्त्र में गाय टिक सके, इसके लिए हो उपायों की जरूरत है। एक है गाय का उत्पादन बढ़ाना और दूसरा है उसकी उत्पादित चीजों के लिए वाजार वनाना। उत्पा-दन बढ़ाने के प्रश्न की चर्चा हम आगे करेंगे, यहाँ उसके वाजार कायम रखने की बात का विधार करें। दूध के रूप में दूध बहुत कम परिमाण में केवल शहरों में विकता है। श्रिधकांश देहातों में दूध जमाकर घी निकालकर भी वेचते हैं श्रीर छाछ काम में ले लेते हैं। श्राज के बाजारों में घी वेचने में दूध की कीमत कम मिलती है। यहाँ इतना बता देना श्रावश्यक है कि राष्ट्र-हित की दृष्टि से दूध वेचने की श्रपेचा घी वेचना ही हम श्रिधक पसद करेंगे। इसमें किसान के घर में छाछ रह जाती है जो उसके श्रीर उसके बच्चों के लिए श्रमृत के समान कीमती है।

दूध का भाव आज ६ आने से १ रुपया सेर तक का है। साधारणतया गाय के २७ सेर दूध में से एक सेर घी निकलता है। दही जमाने, विलोने आदि की मेहनत अलग होती है। छाछ की कीमत एक-तिहाई से अधिक नहीं मिलती, यानी घी की कीमत १८ सेर दूध और घी निकालने की मजदूरी दोनों के वरावर होती है। कुछ गायों के दूध में घी की मात्रा कुछ अधिक रहती है। सारा विचार करने पर भी एक सेर घी की लागत १६ से २० सेर दूध के वरावर सममनी चाहिए। मेंस के दूध में घी का परिमाण गाय के घी से पौने दोगुना होता है। १६ सेर दूध में एक सेर घी मानते हैं यानी छाछ का मूल्य निकालकर घी की कीमत ६ से १२ सेर दूध के वरावर पड़ती है।

श्राज दूध की कीमत कायम है, क्योंकि उसके मुकावले कोई।
नकली दूध नहीं निकला है। विदेशी दूध, पाउडर के डिच्यों का
छुछ बुरा श्रमर होता है, लेकिन दूध की इतनी श्रिधक कमी है
कि श्रच्छे दूध की विकी का वाजार कायम है। लेकिन जमाये हुए
तेल (वनस्पति) के कारण घी के वाजार पर गहरा श्रमर पड़ा है
श्रीर पड रहा है। यी भी जरूरत से बहुत कम पैदा होता है।
इसलिए वनस्पति के वावजूद वह खप सकता है। लेकिन वन-

स्पति की उसमे जो मिलावट होने लगी है, वह इतनी बढ़ गयी है कि अच्छे घी के मिलने की आशा बुटती जा रही है और लोग मिलावटी घी की अपेज्ञा सीधा वनस्पति लेना अधिक पसंद करने लगे हैं। नतीजा यह होता है कि घी का वाजार खत्म होता जा रहा है। देश में 'वनस्पति' के विरोध मे भारी आन्दोलन हुआ, श्रिखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने श्रहमदावाद में इसके विरोध मे प्रस्ताव पास किया। लोक-सभा के दो-तिहाई से श्रधिक सदस्यों ने घी की मिलावट रोकने की दृष्टि से वनस्पति को गाढ़ा न करने की सिफारिश की, भारत के कोने-कोने से लोगो ने इसका विरोध किया, फिर मी देश का दुर्भाग्य है कि मिलावट रोकने के लिए खास कोई उपाय श्रभी तक नहीं निकल पाया। संघ ने इस बारे में काफी अध्ययन किया है। संघ की निश्चित राय है कि इस जमाये हुए तेल की श्रपेद्या विना जमाया हुआ रिफाइन तेल या घानी का ताजा तेल अधिक पोषक और सस्ता पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वनस्पति में खरावी होने-न-होने के वारे में अनेक मतभेद हैं, लेकिन ताजे तेल को सभी ने अच्छा माना है।

दूध या दूध-जन्य पदार्थों की नकले वनाने का काम आज फुड रिसर्च संस्थाओं में हो रहा है। जैसे मूँगफली का दूध वनाना, खोवा वनाना, पेड़े वनाना, नकली घी-मक्खन वनाना, ये सारी चीजे असली दूध-घी के उत्पादन में वाधक होंगी। बाजारों का प्रसिद्ध नियम है कि वुरा सिक्का अच्छे को वाजार से खदेड़ देता है। वही नियम यहाँ भी लागू होगा। नकली माल असली को वाजारों से हटा देगा। लोगों को या शास्त्रक्षों को पोपण की दूसरी चीजे तैयार करनी हो तो जरूर करे; पर उनके नाम अलग दें और उनका रंग-रूप भी दुग्ध-जन्य पदार्थों से अलग बनावे, श्रौर उनकी विक्री उनके वास्तविक गुणों के भरोसे हो। दुग्ध-पदार्थों की प्रतिष्ठा का वेजा लाभ न उठाया जाय।

जिस तरह नकली पदार्थ बाजार को गिरा रहे हैं, उसी तरह त्राज बाजारों में गाय के दूध को भैंस का दूध पीछे खढ़ेड़ रहा है। भैंस का ख्रौर गाय का हमारी दृष्टि में क्या स्थान है। इसकी चर्चा पहले आ चुकी है। हमारा मत है कि गाय को सहारा देने की जरूरत है। स्पष्ट है कि हम जिस पशु का दूध खरीदेंगे, उसी पशु को हमारे पैसो से खाना मिलेगा। यदि हम चाहते हैं कि गोसेवा हो, गाय की उन्नति हो तो हमे चाहिए कि श्रपने घर में केवल गाय का ही घी-दूध काम में लायें। ऐसा करने से हमारे घर से जानेवाला पैसा गाय के पेट में जाकर गाय को बचायेगा। इस तरह चारो श्रोर गाय के दूध की मॉग वढेगी, तभी गोरस का बाजार कायम रहेगा। तभी गोपालन को उत्तेजन मिलेगा श्रीर गाय की सच्ची सेवा होगी। इन्हीं कारणों से गो-सेवा-सघ के सदस्यों के लिए यह नियम रखा गया है कि वे गाय के ही घी-दूध का उपयोग करें। हमारी राय में गोव्रत लेना गोसेवा का श्रीगणेश है। हर गो-प्रेमी को कम-से-कम श्रपने घर में तो गोरस का श्राग्रह रखना ही चाहिए।

कितने ही लोगों की धारणा है कि गाय का घी न मिले तो वनस्पित खा सकते हैं, लेकिन भैंस का घी नहीं। यह विचारधारा गलत है। गाय श्रोर भैंस, दोनों के घी को वनस्पित हानि पहुँचा रही है। इसलिए गाय के घी के व्रतवालों को भैंस का घी या वनस्पित, दोनों ही चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन दोनों में चुनाव करना ही हो तो भैंस का घी खाना वनस्पित के मुकावले हजार दर्जे श्रच्छा है।

गाय का दूसरा उत्पादन वैल है। आज ट्रैक्टर और मोटर-

ठेले वेलो का काम छीनने लगे हैं। इनका उपयोग करते समय यह देखना जरूरी है कि वैल-शक्ति वेकार न पड़ी रहे। जहाँ वेल-शक्ति पर्याप्त नहीं पड़ती है, वहीं उनका उपयोग किया जाय। नंदी (सांड)

अर्यशास्त्र में गाय को स्वावलंती वनाने का दूसरा रास्ता उसका उत्पादन वहाना है। उत्पादन वहाने में सांड का म्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अच्छे सांडों के आधार पर ही दुनिया भर के देशों ने पशु-उन्नित की है। सैकड़ों वर्णों के अनुभव का सार अंग्रेज़ी में इस प्रकार कहा है. The bull 14 half the herd (अकेला साड आधी गौशाला के वरावर होता है।) हमारे यहाँ भी नंदी का वड़ा महत्त्व रहा है। साड छोड़ने का कार्य महापुण्य माना गया है। लेकिन इस समय अच्छे सांडों के अभाव में देश का पशुधन गिरता जा रहा है। अयोग्य सांडों से फलने के कारण भावी पीढ़ों कम दूध और कम ताकतवाली पैदा हो रही है। एसे वेकार पशुओं की रक्ता करना असंभव है। इसलिए अच्छे सांड पैटा करना और उनसे ही गाये फलाने का आग्रह रखे विना हम आगे नहीं वढ़ सकते, यह वान आज सर्वमान्य है।

श्राज एक साथ सी टका अच्छे सांड मिलना संभव नहीं। इसिलए जो सांड उपलब्ध हो, उनमें से अच्छे सांड कायम रखकर वाकी सांडों को विधिया कर दिया जाय और ज्यो-ज्यो अधिक अच्छे सांड मिलने जावे, उनको रखने जायें श्रीर कम श्रच्छों को विध्या कर दिया जाय। इस तरीके से श्रागे बढ़ना होगा। श्राजकल धर्म के नाम पर कितनी ही जगह रही सांड इधर-उधर धूमते हैं। उनको विध्या करने में कुछ लोग धर्म की हानि सममकर श्रापित उठाते हैं. पर उन्हें सममता चाहिए कि अच्छे सांड के होड़ने में महापुण्य क्यो माना गया है ? इसीलिए कि उससे गो-

संतान की तरकी होती है। जिस सांड से गोसंतान का पतन होता है, ऐसे रही सांडों को छोड़ना महापाप ही कहायेगा। रही सांडों को बिधया करने का अर्थ है, गोजाति को पतन से बचा लेना। इसलिए रही साड़ा को विधया करने का काम हमारी दृष्टि में अत्यत आवश्यक और पिवत्र काम है। इसके विना हम आगे वढ ही नहीं सकते। इस काम की शिचा देने की हमने व्यवस्था की है। नयी पद्धित को वरिडजों केस्ट्रेक्टर मशीने आती हैं। उससे आघे सिनट के भीतर विधया करने की किया कम-से-कम तकलीफ में हो जाती है।

बुरे सांडो को विधया करने का काम श्रासान है, लेकिन श्रच्छे सांड तैयार करने का काम मुश्किल है। यह वात पहले श्रा चुकी है कि भारत की सभी गायें सर्वांगी (General Utility) वनायी जा सकती हैं। जो नस्लें सर्वांगी ही हैं, उनका तो सवाल ही नहीं। लेकिन श्रधिकाश भारत में तो वत्स-प्रधान (Draft Breed ) नस्तें ही हैं। उनको सर्वांगी बनाने की दृष्टि से साड का चुनाव करना हो, तो पहले यह देखना होगा कि अच्छा दूध देनेवाली गाय का वछडा साड के लिए चुना जाय। उसमें साड के योग्य लत्तरण हो तो उसे वचपन से भरपूर दूध पिलाया जाय श्रौर श्रच्छी खुराक दी जाय। साड के योग्य बछड़ों पर चाहे जितना खर्च करं, वेकार कभी नहीं जाता । श्रनेक गुना वसूल होता है। अमेरिका ने एक सांड को इंग्लेंड से एक लाख रुपये में खरीदकर अपने गोधन को वृद्धि की है। आज भी वहाँ साडों की कीमत लोग जानते हैं। पिछले दिनो अखवारों में निकला था कि श्रमेरिका में एक सांड दस लाख रूपये का है। हिसार सरकारी फार्म पर गघे साडों का मृत्य १०००) है श्रौर एक गधे सांड को तो पाकिस्तान ने पचास हजार में माँगा था । मेस्र में रेसेस के घोड़े तैयार करने का एक घोड़ा सांड है। उसकी एक सर्विस की फीस एक हजार रुपया ली जाती है। वह घोड़ा लाख रुपये से उपर कीमत का माना जाता है। उसी तरह वृपभ भी अच्छे तैयार किये जा सकते हैं। सांड तैयार करने के इस काम मे सरकार, गोशालाएँ तथा धनी किसानों को विशेष रूप से भाग लेना चाहिए। सांड का पालन किस तरह हो, इस वारे में संघ की छोर से 'वृपभ-सुधार' नाम की किताय छपी है।

## ग्राम-नस्ल-सुधार-योजना

तैयार किये गये इन सांहो को देहातियो तक पहुँचाना ऋौर उनका उपयोग उनकी गायों के लिए हो, इस तरह की व्यवस्था करने का नाम है, ग्राम-नस्ल-सुधार-योजना ( Key Village Centre Scheme)। श्राज यह योजना इधर-उधर छोटे पैमाने पर शुरू हो रही है। संघ ने भी इस वारे में एक योजना तैयार की है, जो "याम-नस्त-सुधार-योजना" के नाम से छुएी है। इस तरह की योजना यहाँ पर पहले संघ के विशेपज श्री पारनेरकरजी ने तैयार की । उन्होंने यह योजना सरकार की मार्फत मध्यप्रदेश में सब जगह शुरू की है। आठ सांडा का एक केन्द्र रखा जाता है। ऐसे करीव ८० केन्द्र यहाँ चल रहे हैं। श्री पारनेरकरजी मध्यप्रदेश सरकार के आनरेरी 'लिव स्टाक अफसर' की हैसियत से सारी योजना देखते हैं। इस योजना का प्रसार भारत भर में सरदार दातारसिंहजी कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से हर प्रान्त में इसका प्रयत्न हो रहा है। भावनगर के महाराज ने 'प्राठ-रस साल पहले ही इसका प्रयोग श्री पु॰ न॰ जोशी के मातहत त्रपनी रियासत के १०० गॉवों में किया था और उसका नतीजा भी वहत उत्साहवर्धक रहा। लेकिन रियामतो के विलीनीकरण की गडवडी में वह सारा काम समाप्त हो गया। सौराष्ट्र सरकार अब फिर से उसे चालू करने का विचार कर रही है।

इस योजना की मुख्य वात यह है कि गाय रखनेवाला हर किसान साड नहीं पाल सकता। पुराने जमाने की तरह सांड वाहे जिथर फिरता रहे और लोगो की खेती को नुकसान पहुँचाता रहे, यह भी सहने लायक बात नहीं रही। अत गाँव पीछे जरूरत के अनुसार एक-दो अच्छे सांड रखकर उनके चारे-टाने की व्यवस्था सब मिलकर करे और सरकार भी उसमें सहयोग दे। ऐसी यह सरकारी साड-पालन की योजना है। यह काम हर गाँव में करना है। सब जगह सरकार का पहुँच सकना सम्भव नहीं। अतः सरकार जिनना काम करती है उसे करने दे, लेकिन हम सब भी अपनी शक्ति के अनुसार इस काम को आगे वढाये तभी इतना काम आगे बढ सफेगा। पिजरापोलो को इसे विशेष रूप से करना चाहिए। अच्छे साडो के वितरण के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अनुत्पादक पशुओं की सख्या घट सके और गायो का वेमौत मरना रोका जा सके।

#### पिंजरापोल या गोरक्षण ( गौशाला ) सुधार

पिंतरापोल या पुरानी गौशालाएँ किस तरह चलें, इसका विचार करने से पहले हम यह देखें कि उनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। पिंतरापोलों की स्थापना लावारिस पशुस्रों का इतजाम स्रोर चिकित्सा करने के उद्देश्य से हुई थी। अच्छे पशुस्रों को लोग अपने घरों में पाल लेते हैं। जो भटकते, वेकार, चूढ़े, अपग पशु होते थे, उनकी पंचायती व्यवस्था का नाम गौशाला या पिजरापोल था। उसके खर्चे के लिए गाँव के व्यापारी व्यापार पर लाग लगाकर खर्चे की व्यवस्था करते थे। स्थपन पशुस्रों के

इलाज की भी व्यवस्था वहाँ होती थी। त्राज समय वदल गया है। वेकार भटकनेवाले पशु इतने वढ़ गये हैं कि उन सवको रखना पिजरापोलों की शक्ति से वाहर की वात हो गयी है। ऐसी स्थिति में पिजरापोलों को श्रापने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रागे का रास्ता सोचना चाहिए। संघ की राय है कि पिजरापोली से वेकार पशु हटाकर उन्हें दूर जंगलों में गोसदनों में रख देता चाहिए। कुछ श्रपंग पश वहाँ भले ही रखे जा सकते हैं। वहाँ स्थानीय नस्त की ऋच्छी बढ़िया गाये श्रोर बढिया सांड रखकर 'सिलंक्टिव त्रीडिंग' की पद्धति से नस्ल सुधारी जाय। सांड के लायक श्रन्छे बछड़े पैदा करने का प्रयत्न किया जाय। इन वछुड़ों को खुब दुध पिलाया जाय । इस तरह विद्या सांड तैयार करने का काम पिजरापोल करने लग जाय, तो श्रच्छे सांहो के श्रभाव में गो-जाति की गिरी दशा रुक जाय तथा वेकार पशुत्रों की पदाइश ही कम हो जाय। इस तरह लावारिस पशुद्री की समस्या का कुछ हल निकल सकता है। संघ की राय मे पिंजरापोलो में निम्न कार्य होने चाहिए:

- स्थानीय श्रच्छी गायो की नम्ल सुधारी जाय श्रोर घटिया
   गायो की नम्ल-वृद्धि रोकी जाय।
- २ गोवंश को गिरानेवाले हलके सांडो को विधया किया जाय।
  - ३. श्रच्छे साह पेदा किये जाये श्रीर उनका प्रचार किया जाय।
- ४. हर सस्था के पास यथासंभव चरागाहों की व्यवस्था हो जहां श्रासपास की जनता की सूर्वी गाया श्रार बद्धड़ों को भी रिप्रायती खर्च लेकर रखा जा सके। इन चरागाहो पर श्रच्छे सांड भी रखे जाये।

४ हर संस्था के पास हरा चारा काफी मात्रा में पैदा करने श्रीर साइलेज वगेरह के रूप में सम्रह करने की व्यवस्था हो।

६ पिंजरापोलों के मकान सफाई श्रौर तन्दुरुस्ती का खयाल रखकर बनाये जाय श्रौर वहाँ कुएँ, पानी की खेती वगैरह की रचना वैज्ञानिक ढग से श्रौर निश्चित नमूने पर हो।

७ हर सस्था मे एक पशु-विशारद होना चाहिए, जिसकी देखरेख में सस्था चलायी जाय। इस विशारद को पशुपालन का, उसके लिए होनेवाली खेती का और पशु-चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए।

संज्ञेप में हर पिंजरापोल में दो विभाग रहने चाहिए। एक विभाग तुले, लॅगड़े, अपंग, वृढे, वेकार पशुओं के पालन का, जिसको ''सेवा-विभाग'' कहा जाय और दूसरे में स्थानीय नस्त की श्रच्छी-से-श्रच्छी गाय रखो जायँ। उनसे बढिया साड पैदा किये जाय श्रौर दूध-उत्पादन किया जाय। इसे "सवर्धन-विभाग" कहा जाय। इस तरीके से गौशाला श्रीर पिंजरापोल श्रागे वढेगे तो वे अपना उद्देश्य सफल कर सकेंगे। गौशालाश्रों में श्रच्छे कार्यकर्ता रखने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय, ताकि काम की उन्नति रुके नहीं। सचालको को चाहिए कि अच्छे कार्यकर्ताओं की कद्र करना सीखें, उन्हें पूरी आजादी दें और काम आगे बढ़ने दे। आजकल कुछ पिंजरापील या गौरन्तरावाले भैंस रखने लगे हैं। वे सोचते हैं कि भैंस के उत्पादन से गाय का रच्नग करेंगे। इस विचार में मूलभूत दोप यह है कि भैंस के मुकावले गाय को रक्तए देना छोडकर हम भैंस को गाय का आधारस्तम चनाकर उसे कायम करते हैं। पिंजरापीलों को भैंस रखने के मोह से वचना चाहिए।

#### चारा-दाना

कार्यकर्तात्रों को चाहिए कि गाय को स्वावलंबी बनाने के लिए उसका उत्पादन बढ़ाया जाय यानी गाय की दूध देने की शक्ति बढ़ायी जाय तथा वैल की खेत जोतने की शक्ति बढ़ायी जाय। इसके तीन रास्ते हैं: १. सतुलित खुराक, २. बढ़िया सांड श्रार ३. निर्जा सँभाल। प्रथम महत्त्व का प्रश्न उचित मात्रा में चारा-दाना मिलने का है। खुराक पूरी नहीं मिलती हो तो उन्नति की श्राशा ही व्यर्थ है। चार की कमी के प्रश्न को हल करने के लिए सघ का राय में निम्न उपाय काम में लेने चाहिए:

- १. पशुत्रों की संख्या का कम रखना श्रावश्यक है, इसिलए खेती श्रोर दूध की त्रावश्यकता एक ही जोड़ी से पूरी की जाय। चाहे वैल-गाय से या पाड़ा-भैस से।
- २. पुराने जमाने की तरह आज वड़ी-वड़ी गोचर-भूमियाँ नहीं रह सकती, फिर भी हर गाँव की परिस्थित के अनुसार फी पशु चौथाई से आधी एकड़ भूमि चरागाह के लिए रहे।
- ३. चरागाहो मे सुधार किया जाय, ताकि घास श्रधिक पैदा हो श्रोर कंट्रोल-चराई का इतजाम हो।
- ४. खेती में ऐसे श्रनाज वोने की तरफ मुकाव रहे, जिनका चारा पशुश्रों के लिए श्रधिक पोपक हो।
- ४. खेती की जमीन वदल-वदलकर जोती जाय याने "रोटेशन पद्धति" दाखिल की जाय ताकि खेती की उपजाऊ-शक्ति चढ़े श्रीर पशुश्रों के लिए खाली जमीन भी रहती जाय।
- ६. खास चारे की ही खेती की जाय, सिचाई का प्रवन्ध करके चारे पैदा किये जायं।
  - ७. सिचाई से वरसीम, रिजका, मेगोल्ड, गीनीघास सरीखी

प्रोटीन-प्रधान घास पैदा करने की तरफ ध्यान रखा जाय, ताकि दाना कम-से-कम देना पड़े।

प जगलों में फिजूल जानेवाला चारे का अच्छा उपयोग हो श्रीर जगलों में चारा श्रिधिक अच्छी तरह पैदा करने की और उसकी रक्ता की व्यवस्था हो।

६ वेकार पशुर्त्रों को जंगलों में गोसदनों में रखा जाय ताकि उनका बोम उपयोगी पशुत्र्यों पर न पड़े तथा जंगलों से देहाती में चारा लाने की भी कोई व्यवस्था हो।

१० दूध छूटने पर व्याने तक या काम लायक होने तक बछड़े-बछड़ियाँ 'गोक़ल' में रखी जायँ।

११ वृत्तो को हानि न पहुँचाते हुए उनकी पत्तियो का चारे के लिए उपयोग बढ़ाया जाय।

१२. त्राम की गुठली, जामुन की गुठली श्रादि वेकार जाने-वाली चीजों के पोपक तत्त्वों का पता लगाकर उनका चारे-दाने के लिए उपयोग किया जाय।

१२ खाने के श्रयोग्य तेलों की खली का सीधा जमीन की खाद के तौर पर उपयोग हो श्रौर खाने योग्य तेलों की खली पशुत्रों के लिए सुरिचत रहे। पशुश्रों के गोवर श्रौर मूत्र की मार्फत वह खेतों में पहुँचे।

१४ खेती श्रौर गोपालन सत्थ-सत्थ चले।

१४ घरो में साग-सब्जी श्रौर फलो के छिलके श्रादि का समह होकर गाय के पेट में पहुँचे।

१६. चूनी, भूसी, चोकर आदि अनाज के छिलको का पूरा उपयोग गाय की ख़ुराक में हो।

१७. चारा-फड़वी-घास काटकर कुट्टी करके देने की व्यवस्था हो, ताकि चारे की बचत हो। १८. चारे के यातायात का रेलवे-किराया खास तौर से कम रखा जाय।

इस तरह खानेवालों की संख्या कम रखके, चारे की उपज बहाकर, जंगलों के चारे की रज्ञा करके, नये-नये चारों की खेती करके, वेकार जानेवाली चीजों से चारे का काम लेकर व कुट्टी द्वारा चारे की वचत करके तथा इसी तरह के अन्य तरीकों से इस सवाल को हल करना चाहिए। जैसे राष्ट्र के अनाज के लिए प्लॉनिंग होती है उसी तरह चारे के लिए भी प्लॉनिंग होनी चाहिए।

## वैयक्तिक या साम्रदायिक

गोपालन में संतुलित खुराक श्रौर श्रच्छे सांड के वाद सँभाल का प्रश्न श्राता है। गाय की देखभाल, सार-सँभाल श्राज के जमाने में सामुदायिक गोपालन से ही सफल हो सकेगी, ऐसी पृज्य वापृजी की स्पष्ट राय रही है। एक विचारधारा यह भी है कि श्रिषक गाये एक साथ रखने से उन पर वैयक्तिक देखभाल नहीं रह सकती। गाय सदा प्रेम की पहचान रखती है। प्रेम से उस पर हाथ फिराकर दूध बढ़ाया जा सकता है। इसलिए दूध का उत्पादन वैयक्तिक हो यानी हर किसान के पास एक-एक, दो-दो गाये श्रौर वाजार का काम सामुदायिक हो। यानी दूध-धी वेचना, दाना खरीदना श्रादि सामुदायिक हो। दोनो में ही गुएए-दोप है। संभव है स्थानीय परिस्थित के श्रमुसार पद्धित तय करनी पड़े। इस वारे में पू० वापूजी के विचार उन्होंके शददों में रख देना ठीक रहेगा:

"गोतेवा-सव की सभा के सामने एक महत्त्व का प्रश्न था कि गोपालन वैयक्तिक हो या सामुटायिक १ मेने राय टी कि सामुटायिक हुए वर्गर गाय वच हो नहीं सकती ब्रोर इसलिए भेस भी नहीं बच सकती। ही, एक किसान अपने घर में गाय-बैल रखकर उनका पालन भलीभाँति ग्रीर शास्त्रीय पद्धति से नहीं कर सक्ता। गोवश के हास के श्रानेक कारणों मे वैयक्तिक गोपालन भी एक कारण हुआ है। यह बोभ वैयक्तिक किसान की शक्ति के बिल्कुल बाहर है।

"में तो यहाँ तक कहता हूँ, आज ससार हरएक काम में सामुटायिक रूप से शक्ति का सगउन करने की ओर जा रहा है। इस सगउन का नाम सहयोग है। वहुत-सी वार्ते आजकल सहयोग से हो रही हैं। हमारे मुल्क में भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह ऐसे विकृत रूप में आया है कि उसका सही लाम हिन्दुस्तान के गरीबों को विल्कुल नहीं मिला।

"हमारी त्रावादी वढती जा रही है त्रौर उसके साथ व्यक्तिगत रूप से किसान की जमीन कम होती जा रही है। नतीजा यह हुन्ना है कि मत्येक किसान के पास जितनी चाहिए उतनी जमीन नहीं है। जो है वह उसकी ब्राडचनों को वढानेवाली है।

"ऐसा किसान अपने वर में या खेत पर निज की गाय या बैल नहीं रख सकता। रखता है तो अपने हाथों अपनी वरवादी को न्योता भी देता है। आज हिन्दुस्तान की यह हालत है। धर्म, दया या नीति की परवाह न करनेवाला अर्थशास्त्र तो पुकार-पुकारकर कहता है कि आज हिन्दुस्तान में लाखों पशु मनुष्य को खा रहे हैं। क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं पहुँचने पर भी उन्हें खिलाना पडता ही है। इसलिए मार डालना चाहिए। लेकिन धर्म कहो, नीति कहो या दया कहो, ये हमें इन निकम्में पशुत्रों को मारने से रोकते हैं।

"इम हालत मे क्या किया जाय १ यही कि जितना प्रयत्न पशुस्रों के जिन्दा रखने श्रौर उन्हें बोक्त न बनने देने का ही हो सकता है किया जाय। इस प्रयत्न मे सहयोग का श्रपना बडा महत्त्व है। सहयोग से यानी सामुदायिक पद्धति से पशुपालन करने से——

१--जगह बचेगी, किसान को ऋपने घर में पशु नहीं रखने पहेंगे।

त्राज तो जिस घर में किसान रहता है, उसीमें उसके सारे मवेशी भी रहते हैं। इससे हवा विगडती है त्रीर घर में गटगी रहती है। मनुष्य पशु के साथ एक ही घर में रहने के लिए पैटा नहीं हुत्रा। ऐसा करने में न ट्या है, न ज्ञान।

२—पशुत्रों की वृद्धि होने पर एक घर में रहना असमव हो जाता है। इमिलए किसान बछड़े को वेच डालता है और भैंस या पाड़े को मार डालता या मरने के लिए छोड़ देता है। यह अधमतर हैं।

३—जब पशु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूप से किसान उसका शान्त्रीय इलाज नहीं करवा सकता। ऋपनी समक्त से ही चिकित्सा कर लेता है।

४-प्रत्येक किसान साड नहीं रग्व सकता, लेकिन सहयोग के आधार पर बहुत से पशुआं के लिए एक अच्छा साड रग्वना नग्ल है।

५—व्यक्तिशः किसान गोचर-भूमि तो क्या पशुश्रों के लिए व्यायाम की यानी हिरने-फिरने की भूमि भी नहीं छोड सक्ता । किन्तु सहयोग के श्राधार में ये दोनों सुविधाएँ श्रामानी से मिल सक्ती है।

६—व्यक्तिशः किसान को घास इत्यादि पर बहुत खर्च करना पडता है। सहयोग द्वारा कम व्यर्च में काम चल जायगा।

७—व्यक्तिशः किसान श्रपना दूध श्रासानी से नहीं वेच सकता। सहयोग द्वारा उसे दाम भी श्रद्धे मिलेंगे श्रीर वह दूध मे पानी दगैरह मिलाने ने भी दच नकेगा।

— यक्तिया. किसान के पशुश्रों की परीक्षा श्रममय है. किन्तु गाँव भर के पशुश्रों की परीक्षा नुक्षभ है श्रीर उनके नस्क्र मुवार का प्रश्न भी श्रासान है।

"तासुरायिक या सहकारी पद्मित के पक्त में इतने कारण होने चाहिए। सन्ते बटी और पत्मक ब्लील नह है कि ब्यक्तिगत पद्मित के नारण हमारी श्रौर पशुत्रों की दशा श्राज इतनी दयनीय हो उठी हैं। उसे बटलकर हम बच सकते हैं, श्रौर पशुश्रों को बचा सकते हैं।

"मेरा तो दृढ विश्वास है कि जब हम श्रपनी जमीन भी सामुटायिक पद्धित पर जोतेंगे, तभी उससे फायदा उटा सकेंगे। बनिस्वत इसके कि गाँव को खेती श्रलग श्रलग सौ टुकडो में बँट जाय, क्या यह वेहतर नहीं कि सौ कुटुम्ब सारे गाँव की खेती सहयोग से करें श्रौर उसकी श्रामदनी श्रापस में बाँट लिया करें श्रौर जो खेती के लिए है, वह पशु के लिए भी समभा जाय?

"यह दूसरी बात है कि आज लोगों को सहयोग पद्धित पर लाने में किटनाई है। किटनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कामों में होती है। गोसेवा के सभी अग किटन हैं। किटनाइयाँ दूर करने से ही सेवा का मार्ग सुगम बन जाता है। यहाँ तो बताना यह था कि सामुटायिक पद्धित क्या चीज है और वह वैयक्तिकता से इतनी अच्छी क्यों है? यही नहीं, बिल्क वैयक्तिक गलत है, सामुटायिक सही है। व्यक्ति अपने स्वातत्र्य की रत्ता भी सहयोग को स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव यहाँ सामुटायिक पद्धित अहिसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक।" ( ५-२-१४२ )

#### पशु-चिकित्सा

ससार भर में स्वास्थ्य-रच्चा का स्थान वड़ा महत्त्वपूर्ण है। स्वास्थ्य-रच्चा के दो विभाग हैं। एक रोग-प्रतिवंधक और दूसरा चिकित्सा। हमारी दृष्टि में सबसे अधिक शक्ति प्रतिवधक उपायों में लगानी चाहिए। गायों के शरीर में अधिकांश रोग गढ़े पानी के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसलिए उन्हें साफ पानी मिले इस ओर खास ध्यान दिया जाय। रहने का स्थान भी स्वच्छ, गद्गी-रिहत हो। सकामक वीमारियों में टीका लगाने आदि की सावधानी रखी जाय।

त्राज की दुनिया में चिकित्सा-शास्त्र काफी बढ़ा हुन्ना है। त्र्यनेक पद्धतियाँ चल रही है। इस जमाने में एलोपेयी ने वहुत उन्नति की है छोर बड़े-से-बड़े शालब छोर छाज की सभी सर-कारे इसके पीछे पृरी शक्ति लगा रही हैं। जिन देशों मे इस पद्धति का विकास हुआ है, उन देशों का उत्पादन भारत के मुका-वले काफी अधिक है। इस पद्धति का उन देशों ने बहुत लाभ उठाया है। फिर भी हमारे देश में इसकी अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। कुछ शहरो तक ही वह सीमित है। इसका मुख्य कारण पद्धति का खर्चीलापन है। हमारे किसान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वह अपने खुट के लिए भी इस चिकित्सा का लाभ नहीं ले सकता। तव फिर पशुत्रों का सवाल ही नहीं उठता। हमारे किसान के पशुश्रों को उसी पद्धति से लाभ पहुँच सकता है जिसका ज्ञान छीर खर्च उसके वृते के वाहर न हो। हमारी देशी-चिकित्सा-पद्धित दोनो वातो मे किसानों के अनुकृत है। इसका ज्ञान भी किसान को आसानी से हो सकता है ज़ोर इसमें खर्च भी वहुत कम लगता है। सिवा वहुत-सी चीजे आसपास ही मिल जाती हैं। किसी दूमरे देश पर अवलंबित भी नहीं रहना पड़ता। इन सब दृष्टियो से किसान के हित में देशी-चिकित्सा-पद्धति ही लाभदायी होगी, ऐसा हमारा खयाल है।

ण्लोपेथी की जो द्वाइयाँ किसान के वृने में होगी, यानी जो वहुत महॅगी नहीं होगी उनका उपयोग करेगे तथा सीरम, वेक्सीन छादि दवाइयों का उपयोग भी करना होगा जो रोगों के प्रतिकार के लिए सुरिचतता के तौर पर उपयोग में छाती है छोर जिनका स्थान ले सकनेवाली देशी द्वाइयाँ छाभी उपलब्ध नहीं हैं। हमें किसी भी पद्धित से विरोध या नफरत नहीं हैं। होमियोपेथी

द्वाइयाँ भी हमारे यहाँ काम में ली जाती हैं। सव पद्धतियों में कुछ-कुछ विशेष गुण हैं जिनके कारण वे बढ़ी हैं। उन सव श्रच्छी वातों का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन सघ श्रपनी श्रोर से उन्हीं द्वाइयों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा जो द्वाइयाँ किसान की शक्ति से वाहर महँगी नहीं हैं श्रोर जो किसान को स्वाय-लम्बन की श्रोर ले जानेवाली हैं। हमारी राय में देशी-चिकित्सा-पद्धति ही सर्वोपिर किसान के श्रमुकूल रहेगी। वहीं उसे स्वाय-लम्बी बना सकेगी। हमारा भरोसा है कि उस पद्धति में काफी शक्ति छिपी है, उस पर प्रयोग करने की जरूरत है। सघ की श्रोर से पीपरी में देशी चिकित्सा से सब तरह के रोगी पशुश्रों के इलाज सफलतापूर्वक किये जाते हैं। इस विषय पर पराष्ट्रों की "प्रसिद्ध बनौपधि-चिकित्सा" नाम की श्रमुभूत मुख्बों की एक किताब निकाली गयी है। पीपरी में देशी पशु-चिकित्सा की शिज्ञा भी सुप्त देने का इतजाम है।

#### कृत्रिम गर्भाधान

श्राज भारत में इस विधि का सरकार की श्रोर से सब प्रान्तों में प्रचार चाल है। श्रनेक जगह इसके केन्द्र खुले हैं। इस पद्धित से १० सांडों का काम एक ही सांड से लिया जा सकता है, यह इसका मुख्य गुण है। श्राज सांडों की वेहद कमी होने के कारण इस तरीके की श्रत्यधिक श्रावश्यकता है, ऐसा एक पत्त है। इस विधि पर श्रनेक व्यावहारिक श्रात्तेष भी हैं, जैसे, साधारण-से जानकारों से यह कार्य कराया जाता है जिससे वड़ा नुकसान हो रहा है। गॉववाल दूर से गाय लाते हैं तो वह श्राने तक बुक जाती है। साड का चुनाव ठीक से नहीं होता, इस कारण हजारों गायों को नुकसान होता है। गाय के गरमाने का ठीक पता सांड

को ही लग सकता है। हमे बराबर पता न लगने से वह यो ही रह जाती है। साड के साथ रहने से ही गाये समय पर गरमाती है। उसके बिना नहीं, ऐसे अनेक ध्यानेप हैं लेकिन इन सबको ठीक किया जा सकता है। इस पढ़ित पर मुत्य ध्यानेप नैतिक है। इस बारे में पृष्ट बिनाबाजी की राय इस प्रकार है:

"गायों के कृतिम गर्भायान के वारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। यह सारी किया मानव-समाज के लिए नेतिक अथोगित का साधन हो सकती है। विज्ञान का विकास तो में वहुन चाहता हूँ, लेकिन नीति की मर्यादाओं का खयाल रखकर ही विज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए मेरी साफ राय है कि उस अश्लील किया का प्रचार वन्द होना चाहिए आर अक्छे सांड तैयार करने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। वह काम कितना भी महँगा क्यों न माल्म हो, आखिर में वह सम्ता ही सावित होगा।"

संघ ने तय किया है कि वह अपनी और से कृतिम नर्भाधान का कोई केन्द्र नहीं चलावेगा और न इस किया के प्रचार में किमी तरह का सहयोग देगा।

## यंत्रों की मर्यादा

खेती में ट्रेक्टर चाहन के लिए मोटर-ट्रक तथा पानी के लिए एंजिन पम्पो का उपयोग कहाँ तक किया जाय, यंत्रों की मर्यादा क्या हो, इस बारे में पूज्य विनोधाजी की राय इस प्रकार है:

"यन्त्र तीन प्रकार के होते हैं। समय-साधक, संहारक छोर उत्पादक।

१. समय-साधक यन्त्रो का मैं विरोध नहीं करता । ट्रेन. हवाई जहाज जैसे यन्त्रों से उत्पादन नहीं बढ़ता. बल्कि समय वचता है। दस हजार घोडों से हवाई जहाज की वरावरी नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे यन्त्रों को हम चाहते हैं।

२ तोप, वन्दूक, वम जैसे सहारक यन्त्रो का श्राहिंसा में स्थान नहीं है। इसलिए ऐसे यन्त्रों को हम नहीं चाहते।

३ उत्पादक यन्त्र दो प्रकार के होते हैं — पूरक श्रौर मारक। जहाँ जनसख्या श्रियक है श्रौर वहाँ कोई यन्त्र लोगों को वेकार वनाता है वह मारक है। पर जहाँ मनुष्य-शक्ति कम है श्रौर काम ज्यादा है वहाँ पर वही यन्त्र मारक नहीं पूरक सावित होगा। हिन्दुस्तान में बड़े-चड़े ट्रैक्टर जैसे यन्त्र लाने से लाजमी तौर पर वेकारी बढ़नेवाली है। परतु श्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया जैसे देश में वे ही यत्र मारक नहीं, पूरक साबित होंगे। उसी तरह श्राज एक काल में एक यन्त्र पूरक हो तो दूसरे काल में वह यन्त्र मारक वन जाता है। इस तरह देश, काल श्रौर परिस्थित के श्रनुसार कोई भी यन्त्र पूरक या मारक साबित होते हैं। इसलिए यन्त्र शब्द से न हम स्तेह रखना चाहते हैं श्रौर न विरोध करना चाहते हैं। किसी भी यन्त्र की उपयोगिता देखकर हम उसका उपयोग करेंगे।"

इस दृष्टि को सामने रखते हुए व्यवहारत ऐसा सोचा गया है कि नयी जमीनों को तोड़ने की हद तक ट्रैक्टर से काम लिया जा सकता है। लेकिन रोज की चाल खेती में उसका उपयोग न किया जाय। मोटर-ट्रक और वैलगाड़ी में भी ऐसी कुछ मर्यादा वॉधी जाय कि फलॉ दूरी के ऊपर ही मोटर-ट्रक चलें। सिंचाई के लिए एजिन-पंगें का जरूरत के अनुसार उपयोग करने में आज की हालत में हर्ज न माना जाय। हालाँ कि गहराई की कुछ मर्यादा यहाँ भी वाँधनी होगी।

गोपालन के सम्बन्ध में हमारी पूरी विचारधारा सच्चेप में ऊपर आ चुकी है। गोपालन से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं यह बात प्रारंभ में ही दे दी गयी है। गोशास्त्रियों में व सघ की विचारधारा में मुख्य फर्क यह है कि वे दूध को प्रधानता देते हैं। संघ बल को प्रधानता देता है। उनके सामने शहरों की मींग प्रथम है, मंघ के सामने देहातों की मींग। इस विचार-भेद को हमें म्पष्टक्प से समक लेना चाहिए।

भीसेचक इन सब पर विचार करे। यदि वे श्रीर कुछ जान-कारी देना चाहे या कुछ फेर-बदल सुभावे तो उस पर विचार किया जायगा।

# गो-सेवा-संघ

#### : क:

# स्थापना एवं विकास

## गोरक्षा-मंडल

२८ दिसम्बर, १६२४ को वेलगाँव में पूज्य बापूजी की श्रध्यत्ता में एक गोरत्ता-परिषद् श्री चौंड महाराज की प्ररेणा से हुई थी। यहीं से इस सगठन का प्रारंभ हुआ। इस परिषद् के निश्चयानुसार २२ मार्च, १६२५ को विधान बनाया गया श्रीर २८ श्रप्रैल, १६२५ को माधववान, वर्बाई में श्राखल भारत गोरत्ता-मडल का यह विधान कि स्वीकार किया गया। इस विधान को पेश करते समय पू० बापूजी के कहे गये पहले ही वाक्य से पता चलता है कि यह काम उन्हें कितना भारी मालूम देता था। उन्होंने कहा, "श्रपनी जिन्टगी में मैने बहुत से काम हाथ में लिये हैं, लेकिन जहाँ तक मुक्ते याद है, ऐसा एक भी काम नहीं जिसके बारे में इतना मय श्रीर कपन मुक्ते हुश्रा हो, जितना श्राज इस काम को उटाते हुए हो रहा है।" इसी समय पू० बापूजी ने श्रपने बहुत से साथियों को केवल गाय का ही दूध-धी काम में लेने का बत दिलाया। उन बतधारियों में से पू० काका साहब कालेलकर, श्राचार्य विनोज्ञाजी, श्रीमती जानकीदेवीजी बजाज श्रादि के बत श्राज भी वरावर चालू हैं।

#### गोसेवा संघ, साबरमती

कुछ वर्षों के बाद ऐसा दिखायी दिया कि महल का जितना,

१ २ देखिये 'गो-सेना', सम्पादक त्रालजी गोविंदजी देसाई पु॰ १६६ तथा २२। प्रभाव जनता पर पडना चाहिए था, नहीं पड रहा है। इनलिए २५ जुलाई, १६२८ को इन मडल का विनर्जन कर दिया गया और उसके स्थान पर 'गोसेवा-सव' नाम की सस्था सावरमती में स्थापित की गयी। पू० वापूजी उसके श्रध्यक्ष रहे। १८ सदस्यों की निनिति बनायी गयी।

## गोसेवा संव, वर्धा

सन् १६४० के व्यक्तिगत नत्याग्रह में स्वगाय श्री जननालालजी वजाज स्वास्थ्य विगटने के बाग्ण जेल से रिटा कर दिये गये थे। प्रवाप्ति वैसी दालत में उन्हें दुवाग जेल में नहीं जाने देना चाहते थे। तब श्री जमनालालजी की दुव्हा हुई कि बापूजी के किसी अधिक-मे-अधिक प्रिय विधायक बार्य में शक्ति लगानी जाय। प्रवाप्ति ने क्वाम कि उन्हें हरिजन-सेवा श्रीर गोमेबा—ये दो बाम अत्यन्त प्रिय है। लेकिन उनमें भी वे गोमेबा को पहला स्थान देने हैं. क्योंकि दूम बाम के बोग्य व्यक्ति अभी तक उन्हें नहीं मिल नका है। प्रवाप्ति वी विशेष दुव्हा देखकर तथा वैश्य का स्वामाविक धर्म भी कृषि गोमेबा होने के नाने उन्होंने दस बार्य का भार उद्याना न्वीकार कर लिया।

विजया-दशमी, सदत् १६६८ यानी २० नितम्बर, १६४१ के दिन पूर्वापूर्जी ने ग्राम-नेवा-मदल की नालवादी-गौरााला ने गोनेवा-सव, वर्षा, की नीव दाली। इसी समय ग्राम-नेवा-मदल की नवी बस्ती का नाम गोपुरी राजा गया श्रीर नाव्यमती के गोसेवा सब को इसमे विलीन कर दिया गया।

### प्रथम सम्मेलन

गोसेवा-संघ की स्थापना के समय ही श्री जमनालालजी ग्रपने शहर के बंगले को छोड़कर गोपुरी में धान की कुटिंग बनाकर

१. विधान के लिए देखिये 'गोनेदा' पृ० १६= ।

२. गोतेवा-मय. वर्धा के विधान के लिए देखिये भोनेवा' पूर १६०।

रहने लगे थे। उनके स्वभाव के अनुसार उनका सारा समय इसी काम की धुन में बीतने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने गोसेवा-सघ के ११५ व्रत्यारी सटस्य बना लिये। देश के छोटे-बहे सब लोगों को इस कार्य की छोर आकर्षित कर लिया। चार मटीने बाट १ फरवरी, १६४२ को वर्या में गोसेवा सब का प्रथम सम्मेलन हुआ। प० मटनमोहनजी मालवीय उसके अध्यक्त मनोनीत थे। पर अस्वस्य होने के कारण वे उपस्थित न हो सके। अत्रत्भसम्मेलन आचार्य विनोबाजी की अध्यक्ता में हुआ। सम्मेलन का उत्साह देखकर यह महस्स हो रहा था कि गोसेवा का कार्य अत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। महल ने अगले वर्ष के कार्यक्रम में नीचे लिखे कार्यों पर जोर देने का निश्चय किया:

- १ सघ के एक हजार साधारण सदस्य बनाये जाये ।
- २ विना मिलावट का शुद्ध घी श्रीर दूध वढाने का प्रचार।
- ३ गोशालास्त्रों स्त्रौर पिजरापोलों में सुधार करवाने स्त्रौर उन्हें सब से सम्बद्ध होने की प्रेरणा दी जाय।
  - ४ सशोधन के लिए एक प्रयोगालय चलाया जाय।
  - ५ गोसेवक तैयार करने के लिए गोप-विद्यालय चलाया जाय।
  - ६ वर्धा करवे भर को गाय का शुद्ध दूध देने की कोशिश की जाय।
- ७ वर्धा के आसपास के गाँवों में नस्ल-सुधार श्रीर घी-उत्पत्ति के केन्द्र खोले जायँ।

#### जमनालालजी का स्वर्गवास

लेक्नि इस सम्मेलन के एक सप्ताह वाद ही, ११ फरवरी, १६४२ की

१ पू० विनोवाजी के ग्रध्यक्षीय भाषण के लिए देखिये—'गोसेवा' पृ० १३८।

२ सम्मेलन की पूरी कार्यवाही प्रथम सम्मेलन के नाम से जो अलग छपी है, कार्यालय से मॅगायी जा सक्ती है।

श्री जमनालालजी का स्वर्गवान हो गया श्रीर वह स्थम पिर ने निराधार वन गया । उनके स्वर्गवास के ८ दिन बाट १६ तारील को नवभारत विचालय, वर्या के हाल में पृ० वापूजी के निमन्त्रण ने उनके सारे मित्र बहुत बडी सख्या में उपस्थित हुए । उस नभा में हरएक का दिल श्री जननालालजी के विवोग के दुन्य से छ्टपटा रहा था। पू॰ शपूजी का कठ प्रवरुद हो गया था । हर ग्राटमी के दिल में श्री जमनालालजी के गोमेवा के श्रध्रे वार्य को पूरी ताक्त ने श्रागे बदाने की भावना थी। इस काम के लिए भारी चन्दा इक्टा करने की तथा श्रनेक तरह की योजनाएँ मोची गयी । मेठ घनश्यामदामजी विदला तथा दो-चार मित्रो ने मिलम्य पाँच लाग्य की लागत के १००० मोंड श्री जमनालालजी के रमरगा मे वितरम् करने का निश्चय किया । उसके लिए 'हुपभ-नुधार-मराइल' के नाम में एक म्वतन्त्र मगडन बनाया गया छौर सीट तेयार करने का फेन्ट पिलानी ( जयपुर ) में ग्योल। गया । पूर जानमीदेवीजी को श्री जनना-लालजी के स्थान पर गो-नेवा-मध की ग्रान्यका बनाया गया । उनती मदद के लिए ग्राचार्य विनोपाजी ग्रीर सेट घनश्यामदानजी विडला—ये हो उपायत बनाय गये । जानकीदेवीजी ने श्रपनी सारी निजी नपत्ति. जो करीन सदा हो लाख की थी, नघ को समर्पित कर ही। नघ के मंत्री ना बाम श्रम्थायी रूप से रावाङ्गणा बजाज के जिम्मे दिया गया। कान की गति देने की दृष्टि से श्री जमनालालजी ने स्वामी ग्रानट को यह भार सापना चाहा था. पर तब वे मिल नहीं सके थे। इस बार पू० वापूजी ने उन्हें वर्षा दुला लिया और मंत्री का काम उनके जिन्में किया गया।

### सत्याग्रह आन्दोलन

दम सारी व्यवस्था में कुछ महीने बीत गये। इतने में ही मन् १६४२ का प्रगरत प्रान्दोलन छिट गया। त्वामी ब्रानन्ट महरून करने लगे कि हमान बरमी का नन्ल-मुधार का काम यह विदेशी नन्कार गायों की कक्त करके मिनटो मे बरबाद कर देती है, इसिलए सर्वप्रथम इसको हटाना ही गोसेवा है। इस विचार से वे आन्दोलन में भाग लेने के लिए वर्बई वापस चले गये। आन्दोलन तीन साल तक जारी रहा। श्रिधकाश लोग जेलों में रहे। वर्धा शहर में दूध-वितरण के लिए जो गोरस-मडार का काम शुरू किया गया था, वह काम दफ्तर के लोगों द्वारा प्रयत्नपूर्वक चालू रखा गया। इस बीच सेवाग्राम की गोशाला भी सच के अधीन आ गयी थी। उसका काम श्री पारनेरकरजी ने संभाला। सघ का टफ्तर सेवाग्राम में ही रहा।

#### पुनस्संगठन

जेलों से छूटकर छाने के बाद हम सब फिर इसमे लगे छौर ११ छागरत, '४५ से श्री ऋषभदासजी राका के मित्रत्व में सघ का नाम फिर से वढाना छुरू किया गया। ११ फरवरी, १६४६ को देशरत्न बाबू राजेन्द्र-प्रसादजी की अध्यक्ता में स्वगीय जमनालालजी की समाधि के पास गोपुरी में सब का दूसरा सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन भी बापूजी ने ही किया। इस सम्मेलन से सघ में पुनर्जीवन छाया छौर काम कुछ छागे वढने लगा। सेवामाम की गौशाला व जमीन नयी तालीम के काम के लिए पू० बापूजी की इच्छानुसार तालीमी सघ को दे दी गयी छौर वर्धा से तीन मील छावीं रोड पर पीपरी में बच्छराज खेतीज लि० से गौशाला व जमीन खरीद ली गयी। तब से छाब तक सघ की गौशाला व खेती पीपरी में ही चल रहे हैं। श्री पारनेरकरजी गौशाला के साथ ही सेवामाम से पीपरी छा गये। लेकिन कुछ दिन बाद ही मध्यप्रदेश सरकार के पछु सुधार विभाग के मुखिया का काम छावैतनिक रूप से करने लगे। वे छमी तक वहाँ की हिलेज-सेंटर के नाम से ग्राम नस्ल-सुधार का काम

१ दूसरे सम्मेलन की पूरी कार्यवाही कार्यालय से प्राप्त हो सकती है।

नुचार रूप से वर रहे थे। १ जनवरी, १९५३ से वे संघ के काम पर वापस आ गये।

कुछ दिन बाद मचालक-मडल ने महसूस किया कि श्री ऋपभदासजी य्रापने निजी वामों के बारण पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए प्० विनोबाजी में कहरर राधाकृष्ण बजाज को नब के स्थायी मंत्री के काम के लिए माँग लिया गया। मध्यप्रदेश सरमार की प्रार्थना पर १६४६ से १६५१ तक स्थाकमन फ्रांर स्थाक-नुपरवाइजर की शिक्ता देने के लिए सब की छोर में गोप विद्यालय चलाया गया। १६५१ में मंब वा विद्यालय पीपरी में चलता रहा छोर जनवरी, १६५४ ने वह नेवाग्राम छा गया।

मन् १६४७ में चर्ला-सघ, गजन्थान के मृत्पूर्व मत्री श्री बलवन्तरावजी देशपाड़े, गोसेवा में ग्रा गये। पीपरी के नारे काचों को ग्राब वे ही संभालते हैं। गोरम-भड़ार का काम बढ़ाया, गया। रोजाना करीब २०-२५ मन गाय का दूध शहर में दिया जाता है। गधाक्रपण बजाज को गोनेवान्य के काम के लिए दे देने के बाद ग्रामसेवा-मड़ल ने गोसेवा चर्मां क्य भी सब को दे दिया। इस चर्मालय के नस्थापक श्री गोपालराब बालुजकर है। चर्मालय की सारी उन्नति उन्हीं की नेहनत का फल हैं। लेकिन उन्हें इन दिना दूसरे कामों में ग्राधिक समय देना पड़ता था। ग्रातः वे पूर्ववन् चर्मालय की पूरी देखभाल नहीं गय सकते थे। चर्मालय की पूर्ववन् चर्मालय की शरी बाबाजी बालुजकर के जिम्में की गयी। इस तरह ग्रानेक काम बढ़ते गये।

### विलीनीकरण

प्रशापूजी के निवांगा के बाद तार १३ मार्च, १६४८ की तेबाब्राम में रचनात्मक रार्वकर्ताच्यों का एक सम्मेलन हुआ । उनमें तय हुआ कि प्र बापूजी के इन्छानुनार सारे अखिल भारतीय व रचनात्मक सच एक सगदन में ब्रा जावें। इस निश्चय के प्रमुक्तार 'प्रायिल भारत मर्व-सेवा-संच' की स्थापना हुई । सघ का विधान मार्च, १६४६ को राऊ मे स्वीकृत हुआ और ५-१-१५१ को सघ रिजस्टर्ड हुआ । सर्वोदय-सम्मेलन, अनगुल मे यह विचार हुआ था कि जितने सघ सर्व-सेवा-सघ मे विलीन हो सर्के, अच्छा है । इसके अनुसार गोसेवा-सघ के सचालक-मडल ने ८७-५० को सर्व-सेवा-सव में विलीन होने का निग्न प्रस्ताव स्वीकार किया:

#### संचालक-मंडल का प्रस्ताव

"जुडे सघो के विलीनीकरण के सम्बन्ध में सर्व-सेवा-सघ का प्रस्ताव उपस्थित किया गया और चर्चा की गयी। श्रिह्सक समाज की रचना के लिए सारे विधायक कार्य एक-दूसरे के श्रिवभाड्य श्रग हैं। उन सबके सगठन एव प्रचार का विचार समयता की दृष्टि से होने के लिए एक ही सघ का होना श्रच्छा है। सर्व-सेवा-सघ की स्थापना इसी दृष्टि से हुई है और इसी दृष्टि से सर्व-सेवा-सघ ने उक्त प्रस्ताव भेजा है। इस पर काफी विचार-विनिमय होकर तय हुआ कि सचालक-मडल की राय में उक्त प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है। श्रव समय श्रा गया है कि जितने भी रचनात्मक संघ हैं, श्रपने श्रलग सघों को विसर्जन करके, जितना जल्दी सर्व-सेवा-सघ में मिल जाय, उतना ही वेहतर होगा। इसलिए यह सचालक-मडल, यदि गोसेवा-संघ की सर्वसाधारण सभा की श्रनुमित प्राप्त हो जाय तो, सर्व-सेवा-सघ में विलीन होने के पच में है।"

ता० ४-८-'५० का गो-सेवा-संघ की साधारण सभा का प्रस्ताव

"सारी जानकारी दिये जाने के वाद इस विपय में गोसेवा-संघ की इसी साधारण सभा में चर्चा होकर तय हुआ कि

१ सर्व-सेवा-सघ का विधान श्रालग छुपा है जो सर्व-सेवा सघ, सेवा-ग्राम, वर्धा से मिलेगा।

संचालक-मंडल के प्र-७-१४० के प्रस्ताव नं० २ के अनुसार गोसेवा-संघ को सर्व-सेवा-संघ में विलीन कर दिया जाय और सर्व-सेवा-संघ जो कहे उसके अनुमार कान्नी कार्यवाही की जाय। जब तक सर्व-सेवा-संघ गो-सेवा-संघ को सँभाल न सके तब तक गोसेवा-संघ का कार्य पूर्ववत् चालू रखा जाय।"

प्रस्ताव के बाट पृ० विनोबाजी ने जो मार्मिक शब्द कहे. उनका सार इस प्रकार है:

"श्रभी जो प्रस्ताव किया गया है, यह पूर्ण रूप से उचित माल्स पड़ता है। यद्यपि हम सव लोग श्रपने सव कामों को मानते हैं, तथापि श्रभी तक हम श्रपने-श्रपने कामों में महागूल रहे श्रोर दूसरे कामों के वारे में जानकारी कम रखते थे। सहकार भी कम होता था, लेकिन वह जो श्रभाव था उसकी पूर्ति गांधीजी श्रकेले कर लेते थे। तब निभ जाता था। लेकिन उनके बाद श्रव श्रापस में प्रत्यत्त सहकार की श्रधिक श्रावश्यकता है। पहले कोई श्रसहकार था ऐसा नहीं है, लेकिन परस्पर श्रनुवन्ध कम था। जब एक मनुष्य ऐसा था कि सब तरह से सबको जोड़ देता था तो हरएक श्रपने-श्रपने काम में एकामता से रह सकता था। यह कोई बुरी बात नहीं थी। उसका जो भी परिणाम होना था वह हुश्रा, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, उसके बाहर एकामता जाय तो हानिकारक हो सकती है।

"जब यह 'समयता' शब्द निकला, तभी मेंने कहा था कि इसका मतलब यह नहीं है कि सब चीजों को करे श्रोर सब विगाड़े। "एकिह साघे सब सघे, सब साघे सब जाब।" गो-सेवा-सघ का कार्य व्यापक तो होता जा रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि गोसेवा का कार्य परिपुष्ट श्रोर मजबृत भी होगा। श्रत लेना कठिन बात होतो है। फिर भो वर्षा में केवल १४ ब्रत- धारी का होना स्पष्ट चताता है कि हमारा काम अलग-अलग होने से कमजोर हो गया है। जब कभी यन्त्रवाद के विरुद्ध अहिंसा को लेकर हम खड़े होते हैं, सब इकट्टे नहीं हैं और हर विभाग अलग-अलग विरोध करता है, तो हमको पूर्ण सफलता नहीं मिलती और यही मान लेना पडता है कि यन्त्रों का मुकावला ग्रामोद्योग क्या कर सकते हैं ? इसलिए हमको सममना चाहिए कि जिस प्रकार यत्रों के पीछे लश्कर, पुलिस आदि आधार-रूप रहते हैं, वैसे ही हमको सभी ग्रामोद्योगा को जोड़कर मजवूत होना पडेगा। तभी हम सच्चे माने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

"ईसा के वाद उनके वारह शिष्य ही थे। उन्होंने काफी सहन किया, त्याग किया चौर उसीके लिए खुद को भी छापँगा किया। वैसे वन्धु-भाव के वगैर काम नहीं चलेगा। गुएए-दोप इम सभी में हैं। केवल गुणवान परमेश्वर ही हो सकता है और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि गुगा-दोप के मिश्रण विना चित्र पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे फोटा पूरा सफेद ही आये और कुछ भी कालिमा न श्राये तो वह फोटो नहीं कहलावेगा। कालिमा बहुत बढ़ जाय तव भी चित्र खराव हो जाता है। जैसे कवीरदास ने कहा है कि भगवान ने मुक्ते केवल मीठा ही खिलाया है मगर सिक एक ही खाद या राच से मजा नहीं आता है, उसमें रुचि-परिवर्तन हो तभा मजा त्राता है। यह सममकर एक-दूसरे पर प्यार कर सकेंगे तो हमार्रा मन की भिन्नता चलो जायगी। संस्कृत का एक रलोक है---'न सशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति।' मनुष्य खतरे में कूडता है तो शायद न भो बचे लेकिन खतर मे जान डालकर वचा तो कल्याए होता है। लेकिन जो खतरे में नहीं कृदता, वह ज्यादा खतरे में है। वह न केवल कल्याण के ही दर्शनों से वंचित रहता है, विल्क उसका जीवन शिवहीन वन जायगा यानी जीकर भी मरे के समान होगा।"

१ अप्रैल, १६५१ ने गोनेवा-नव का काम नर्व नेवा-नव की तरफ ने चलने लगा व इस विभाग का नाम 'अखिल भाग्त सर्व-सेवा-मब, क्रिय-गोनेवा-विभाग' कर दिया गया। उनका कार्यालय पूर्वक्त् गोपुरी में ही था और इस विभाग के मत्री का काम भी पूर्वक्त् गथाक्रफ्ण बजाज व उप-मत्री का श्री बलवन्तरावजी देशपांडे के जिम्मे रहा। १ अगस्त, १६५२ से कार्यालय पीपरी आ गया था। जनवरी, १६५४ ने स्वतन्त्र विभाग बन्ड कर दिया गया। सारा काम मुख्य दफ्तर में चलता है।

### नीति-निर्धारण

गोमेवा-संघ की नीति का निर्धारण स्वय पू० वापूजी करते रहे है। उनके बाद पू० विनोधाजी की राय से नीति का निर्धारण होता ग्हा है। सब के कार्य मे श्रान्यका श्री जानकी देवीजी बजाज के श्रस्ताबा पूज्य किशोर-लाल भाई मश्र्वाला, श्राचार्य काकानाहब कालेलकर, श्रीकृष्णदासजी जाज, टा० गजेन्द्रप्रसादजी त्रादि की विशेष नलाह मिलती रही है। शास्त्रीय बातों में श्री नतीशचद्रदान गुना, नरदार दानारिमद, टा० हर्ष-चरावुर शाही, श्री य० म० पारनेरकर, श्री प० श्रा० म्हावे श्रीर श्री परमे-इवरोप्रसाद गुन से सलाह मिलती रहती है। इनके श्रलावा जगह-जगह मे मरकारी विशेषको की श्रीर प्रत्यन्त कार्य मे लगे हुए गोपालक एव पशु-विरोपको की मलाह सप लेता रहता है।

#### : ख:

## वर्धा के चालू कार्य

#### गोसंवर्धन गोरस-भंडार

गोसेवा-सघ के स्थापना के बाद पहला काम यह हुन्ना कि वर्षा शहर में गाय का दूध सुगमता से प्राप्त हो, इसलिए गोरस-भडार की स्थापना १६४२ में की गयी। न्नाज १६५५ में इस भडार में ३ गौशालान्नों, २८ ग्वालों तथा ७० किसानों का दूध न्नाता है। रोजाना करीव ३५ मन दूध वितरित होता है। जून से सितम्बर तक चार महीने हर साल गायों का दूध घट जाता है। उस समय दो-तिहाई से कम दूध रह जाता है। गत वर्ष दिसबर में दूध न्नाधिक बढा तो दूध के भाव घटाने के बदलें दूध का माप ८० तोले से ६० तोला कर दिया। इससे दूध ज्यादा विका। भाव घटाते तो दूध की खपत नहीं बढती। यह प्रयोग बहुत सफल रहा। न्नाजकल दूध का भाव घर पहुँच ६ न्नाने सेर है। गाय का घी भी वनता है। उसका भाव ६ रुपये सेर है। गोनतधारियों को साढे सात रुपये सेर दिया जाता है।

गोरस-भडार मे निम्न शतों पर खालों को लिया जाता है :

१ जिसके पास खेती की जमीन भी हो।

२ ऋपनी कुछ गाये हो। केवल गौलाऊ नस्ल का ही साड रखा जायगा। गार्ये स्थानीय, जो भी मिलें, रख सकता है, किन्तु जहाँ तक हो सके गौलाऊ ही रखी जायं। पूरा दूध गोरस-महार को ही देना होगा, दूसरे को वाजार में नहीं वेच सकता। केवल गार्ये ही रहें, भैंस या वकरी न हो।

इस तरह का जो व्यक्ति श्रच्छे व्यवद्वार का मालूम हो, उसे भडार में टाखिल करते हैं। उसे दूध के टाम बीजार भाव से दिये जाते हैं। गोरस-भडार के वितरण के खर्चें के लिए १० प्रतिशत कमीशन काट लिया जाता है। इस कमीशन में से भड़ार का खर्च ग्रीर बचे दूव की घड़ी निकन जाती है। खालों की पाँच सी रुपनों तक की गांवे खरीडकर भड़ार की ग्रीर से दी जाती है। हर माह दूव की रकम में ते किस्तवार कार्य जमा कर लिये जाते हैं। रकम पर ब्याज नहीं लिया जाता। दाना ग्रीर खली जनरत के ग्रमुसार भड़ार की ग्रीर से दी जाती रहती हैं। महीने के ग्रम्त में दूव से रकम जमा कर ली जाती है। जो ब्यक्ति साल के शुरू में दाना मग्रह करने के लिए कहे तो उतना ही नग्रह उसके लिए कर लिया जाता है। वह उसे मय खन्चें के लागत भाव पर ही दिया जाता है। रकम का ब्याज नहीं गिना जाता। भाव की घडा-प्रदी की जिम्मेदारी उनकी रहती है।

गोरस-भड़ार के अन्तर्गत दूध देनेवाली गार्थे करीब ५५० तथा कुल पशु-धन १४०० है। ग्राहक १३०० है। वधा रेलवे स्टेशन पर भी सब का दूध वेचा जाता है। वहाँ सब की ख्रोर से टो छाटमी हर गाड़ी पर रहते है। गेजाना करीब टो मन दूध विकता है।

गोरम-भड़ार में २५ कार्यकर्ता है। वार्षिक खर्च १६००० काये हैं। दूध की गुद्धता कायम रहे, दमलिए बीच बीच में लेक्ट्रोमीटर-टेस्ट लेते रहते हैं और शंका हो तो वृत जॉच कर लेते हैं। बाद में मावा या छुत्रा बनाकर जॉच लेते हैं। ग्रन्त में तीन बार घर जाकर मारी गार्ये सामने दुहा-कर उस दूध की जॉच कर ली जाती है। देखा गया है कि मावे या छुने की जॉच ग्रीर सामने दुहाना, ये दो हो बातें ज्यादा-ने-ज्यादा सही निर्णय दे सकती है।

साधारणत शहर में गाय के दूध भी बहुत ग्राधिक मौंग नहीं है। इमिलिए खाले उरते रहते हैं कि भटार यदि उनका दृध बन्ट कर दे तो उन्हें दूध वेचने में बड़ी दिक्कत होगी ग्रोर भटार से जो मुबिबाएँ मिलती है उनसे वे बचित हो जावेंगे। ऐसा भी देन्य गया है कि खाने जब स्वतंत्र रूप से दूध वेचने थे तम मुख्य न्यादनी की शक्ति दूध वेचने मे श्रीर पैसा वसूल करने मे तथा दाना, खली खरीदने में चली जाती थी। रकम की तगी के कारण कई बार दाना, खली भी गायों को बराबर नहीं मिलती थी। लेकिन गोरस-मडार मे दूध देने से मुख्य श्रादमी गायों की सेवा के लिए खुले हो गये। नतीजा यह हुश्रा कि गायों की देख-भाल श्रच्छी होने से दूध बढ गया। जो ग्वाले पहले मेंस रखा करते थे, वे श्राव गायें रखने लगे हैं। वे श्रपना श्रनुभव बताते हैं कि भैस की श्रपेत्ता गाय लाभटायी सिद्ध हुई है। श्रच्छे साड से गाये गाभिन होने के कारण बछड़ों की कीमतें श्रच्छी मिल जाती हैं। गायें बीमारियों से कम मरती है। श्रीर समय वे-समय, थोडा-बहुत चारा-टाना कम मिलने पर भी दूध देती रहती हैं। भैस बिना पूरी खराक के दूध नहीं देती। भैंस के सुकावले में गाय व्याती भी जल्दी हैं। गाय का दूध बराबर विकता रहे, तो उन लोगों को गाय श्रिषक पुसाती है।

गाय का दूध वेचने मे एक दिकत यह श्राती है कि हलवाई या होटलवाले उसे नहीं खरोटते, क्योंकि उसमें खोवा कम निकलता है। गाय का दूध केवल गहस्यों को ही वेचना पडता है। गृहस्यों को दूध मुबह ६ वजे चाहिए, इसलिए रात को ३ वजे से दूध दुइना शुरू किया जाता है, तब समय पर उन्हें दृध पहुँचा पाते हैं। गोरस-महार मे मुबह ५ वजे श्रीर शाम को ५ वजे दूध श्रा जाता है। गो-दुग्ध के ग्राहक कम होने के काग्ण दूर-दूर विखरे होते हैं, इस कारण दूध बाँटनेवाले श्रादमी श्रिषक रखने पडते हैं श्रीर खर्च भी बढ़ जाता है।

पीपरी में किसानों से दूध खरीदते हैं। हमें शका थी कि दिन भर काम करनेवाला किसान रात को इतनी जल्टी दूध कैसे निकाल सकेगा, लेकिन श्रमुभव ने बताया कि जब श्रामदनी होती है, तो तकलीफ उठाने के लिए मनुष्य तैयार रहता है। श्राज बराबर ३ बजे गोशाला में घटी बजती है तब सारे देहात के गायवाले जग जाते हैं श्रीर ४ बजे तक श्रपना-श्रपना दूध ले श्राते हैं। जब से गोरस-भड़ार का काम चला है, खाले श्रपनी गायो

को खुराक देने लगे हैं। उनकी गायों का दूध बदा है, तन्दुक्ती ठीक हुई है ग्रोर बछड़े ग्रन्छे होने लगे है। किमानों में दूध लेते नमय यह खयाड र ग जाता है कि उनके बच्चों के लिए वे थोड़ा दूध रखें। स्राम तीर पर तो हमारी यही राय है कि किमानो को दूध नहीं वैचना चाहिए । उन्हें घी निजालकर घी वेचना चाहिए। ग्रीर उस घी की जीमत से चारा-टाना खरीटकर गाय को देना चाहिए। घरवालो को नेहनत श्रीर चारे के वदले छाछ ग्राँर वछड़े मिलने रहं तो नतीप मानना चाहिए। छाछ मे दृध के सारे ग्रावश्यक तत्व मिल जाते हैं। यदि किमानों को ग्राय सेर छाछ फी व्यक्ति रोजाना मिलती रहे तो ६० प्रतिशत बीमारियाँ कम हो जाउँगी ग्रीर बच्चो के स्वान्ध्य में सुधार होगा। उनके चेहरी ५र तेज प्रकट होने लगेगा । शहरों के लिए दूध न्वालं से ही लेना चारिए । श्रासपाम के किमानों के पास श्रिधिक दृध हो तो वह भी लिया जा सकता है। गोसेवा-सब का स्मरण वर्धा शहरवाली को इस गोरस-मडार के जरिये नित्यप्रति होता रहता है। श्राज भाग्तवर्ष में बहुत कम स्थान ऐसे मिलॅंगे, जहाँ पर गाय का शुद्ध दूध इतनी मात्रा में मिलता हो। हमारा प्रयत्न इन प्रवृत्ति को बहुत कुछ बदाने का है। हम चाहते है कि वर्षा शहर का प्रत्येक बच्चा गाय का ही दूध पीवे ।

## स्थानीय नस्ल-सुधार प्रयोग

पूज्य विनोताजी ने करीन तीन साल से केवल गाय के घी-दूध का बन ले रखा है। साधारण ताँर से नारे आश्रम में गाय के ही घी-दूध के नेवन की हित रही है। आज तो यह नियम ही वन गया है कि गोपुरी का कोई भी निवासी भेन का घी-दूध सेवन नहीं कर सकता। गाय का दूध मिलने मे पढ़र वर्ष परले वर्धा में बटी कठिनाई थी। इसलिए आश्रम में गायें रखने का विचार हुआ। श्री रामवास भाई को उनकी प्रेरणा हुई छीर उन्होंने १७ जुन, १६३६ को मानोली देहात में गायें रखना शुक्र किया। १६४० में वह गौशाला गोपुरी में आ गयी। पू० विनोबाजी की सदा से यही राय थी कि स्थानीय गायों की तरक्की की जाय। इस दृष्टि से स्थानीय गौलाऊ नस्ल की गायें ही रखी गर्थी। उनकी देख-भाल ठीक बच्चों की तरह की गयी। हमें कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था और न कोई विशेषज्ञ हमारे पास था। गाय का स्नेह और काम की लगन, इन टोनों को लेकर हम आगो बढते गये और आज इस दशा पर पहुँच गये।

हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका हमें अभी पूरा पता नहीं है। हमें तो यह मालूम होता है कि अभी दिल्ली दूर है। अभी बडी-बडी मजिलें तय करनी हैं। फिर भी नस्ल की प्रगति ठीक हो रही है। इसे हम महसूस करते हैं। वेटी, माँ श्रीर नानी तीना को खड़ा करके देखने पर श्राँखें ही मगित बता देती है। यह प्रगित शास्त्रीय दृष्टि से किये गये परिश्रम से हुई है। गायों का दूध भी बढा है। जो बछाडियाँ पाँच साल में बच्चा देती थीं वे चार साल के भीतर ही देने लगी है। प्रयाग की कुछ गायों ने, जिन्हें खास खुराक दी गयी थी, ३ साल के भीतर ही बच्चे दिये हैं। कुछ गायों ने अपनाद-रूप में दो हजार सेर तक दूध दिया है। खर्चें की दृष्टि से भी कम-से-कम खर्च में काम निकालने का प्रयत्न किया गया है। कहा जा सकता है कि गत १५ वर्षों में गायों ने जितना खाया, उतना ही लौटा दिया । त्र्रार्थिक सफ्लता का मुख्य कारण श्री रानदास भाई जैसे लगन श्रौर सूफ्रवूक्षवाले एव तन, मन श्रौर सेवा-भाव से काम करनेवाले व्यक्ति का केवल भोजन-खर्च पर मिल जाना है। दूध सारा विकता गया। खाट का खेत में उपयोग हो गया, बछडों की कीमर्ते ऋच्छी ऋा गर्यी। मृत्यु-सल्या कम हुई। रकम का व्याज गिना नहीं। पशुत्र्यों की कीमर्ते बढती गयीं। ऐसे श्रनेक कारण भी रहे। एक विशेष बात यह भी रही कि साड के लिए ग्रावश्यक दो-चार बछड़े रखकर बाकी बछड़े माँ का दूध छूटते ही वेचते गये, ग्रीर ब्रह्मडियाँ भी कम क्रते गये, उससे भार हल्का होता

रहा । मारी ब्हुडियों को गाय या बहुडों को बैल बनाने तक रखते तो श्राज के श्रर्थशास्त्र में टिकना कटिन था ।

भारत के बहै-बहै विशेषकों में इस बात पर बटा मतभेद हैं कि गाय की दूध देने की शक्ति और बेल की हल जैतने की शक्ति, दोनों साथ-माय बढ़ा सकते हैं या एक के दढ़ने पर दूसरी घटती हैं ? हमारा अब तक का अनुभव तो यह है कि दोनों मित्तियों साथ साथ बढ़ी है। जिन गायों का दूध बहा, उन्हें खुगक अच्छी मिली, वे हुए-पुष्ट रहीं और उनके बैल भी खेती के लिए अधिक उपयोगी माबित हुए।

## गोसंवर्धन घो-केन्द्र

वर्था से २५ मील दूरी पर पीपलन्वूटा के पान गुंडमुड में नप का एक केन्द्र है। वहाँ पर मृग्वी गाये व बछड़े-बछडियाँ रखी जाती है। वहाँ करीब २०० एक्ट जमीन सब के ब्राबीन है ब्राँगर नजदीक ही नरकारी जगल है। वहाँ के पहाड़ों मे पानी की कमी है। स्थानीय गाया की उन्नति की दृष्टि से वहाँ क्रामपाम के गाँवों से गाय का दूध नामने दुहाकर गरीवा जाता है। यहाँ के ग्वाला के लिए भैम न रखने का प्रतिकन्य नहीं है। उन दूध का टरी जमाकर वी निमालते हैं। गाँववाली ने ५ ग्राना नेर ने दूध स्परीदने है। करीर २७ सेर दूध से एक सेर वी निकलता है। वह सादे स्नाट रुपया मेर के भाव से गोरन-भटार की बेच देने है। इनमे दूध की कीमत निकल त्याती है। दूध लेना, दही जमान्य वी निमलना स्थादि मेहनत के बदले छाछ मिल जाती है। यर छाछ बछहे-बछडियो को पिलाने है। २-३ साल ने बरावर यह ऋनुभव हो। रहा है कि छाछ के। कारण गुटमुट फे बद्ध रे-बद्ध हिमें बर्टा ही हुए-पुए—ताजी-नवानी—रहती है श्रीर जल्डी जवानी में ग्राती है। गर्ना में भी उनके शरीर भी वान्ति कम नहीं होती। लेरिन दूध प्रगीदने का यह सिलिनिला झगल से परवरी तक—सान महीने री चलता है। बाद में पहाड़ों में पानी की कमी के कारण ब्वाले गायीं की

लेक्र वर्धा नदी के किनारे चले जाते है श्रीर वहीं सारी गर्मा विताते हैं। वर्षा के बाद लौटते हैं श्रीर इस दृव-खरीदी के कारण गुटमुड के श्रासपास की गार्ये सुधरती जा रही हैं। उन्हें दाना मिलने लगा है। श्रन्छे साड की सुविधा मिल जाती है। यह सारा चित्र पहले से ही गीलाऊ-नस्ल का श्रन्छा चेत्र रहा है। पहले ग्वाले केवल बछ्टों का ही ध्यान रखते थे, श्रव दूव का भी व्यान रखने लगे है। इस तरह इस केन्द्र में नस्ल-सुधार तेजी से होने लगा है।

परिशिष्ट : २

# गोवध-वन्दी क्यों ?

गोवध-बन्दी सम्पूर्ण होनी चाहिए । उसे त्राशिक ( Partial ) या उपयोगी ( Useful ) तक सीमित ग्खने ने माम नहीं निभेगा । गंरका एवं सपूर्ण गोवध-बन्दी भारतीय नस्कृति का एक श्रपरिहार्व श्रग है । भारत कभी गोवध सह नहीं नकेगा। गो ने मेग मतलव गाय, वैल, ब्छडे— सपूर्ण गोवंश से हैं। सन्पूर्ण गोवध-वन्दों की यह भावना एकमात्र गोवश के लिए है, उसमें भैन श्रादि पशु नहीं श्राते। उपयोगी पशुश्रों नी रत्ता की दृष्टि से भैस, घोड़े श्रादि श्रन्य उपयोगी पृशुत्रो वा वत्ल बन्द वरने के लिए स्वतंत्र कान्त बनाना पड़े, तो हम उसमें कोई आपत्ति नहीं। भाग्तीय सस्कृति की यह विशेषता है कि वह गोवध रोक्ती है। विश्वशानित के लिए यह स्रावश्यक है कि स्वार्थपरायगाता घटे. क्रतजता व नेवापरायगाता बढ़े। भारतीय संस्कृति ने गोरचा द्वारा मानव को इस ग्रोर ले जाने जा प्रयत्न किया है। गोवध वट करना मानवता की रक्ता करना है। जन्म देनेवाली माता ने एमं पेवल साल भर दूध पिलाया लेकिन गोमाता तो जन्म भर पिलाती है। विना लोहे व कारखाने के 'बैल एक ऐना इजन हैं, जो विना तेल के स्थानीय घान पर चलता है। गाय ऐसी खाट देती है. जो हजारो वयों ने हमारी भूमि की उपजाक शक्ति कापन रनती श्रा रही है। ऐसी परोपवारी गाय को हम कम-से-उम न-मान दे तो भी माँ ने एम नहीं मान सकते । गाय जीवन भर हमे उत्पादन देती हैं। जिसने प्रथने जीवन में हमें हजारों का लाभ दिया. वहीं बुढापे में साल-दो साल बैंडकर अपनी मीत मरना चाहती है, उस समय भी वह खाद तो देती ही रहेगी। पिर भी उन ग्रमें में साँ-दो माँ रूपया लर्च होगा। उसीवी कमाई में ने हैं।नेदलि इन एव्चें को बचाने के

लोभ से उसकी कत्ल करने का विचार करना मानवता को गिराना है। मनुष्य केवल प्रर्थ के वल पर नहीं जीता। भावना का उसके जीवन पर भारी असर होता है। भावना के लिए मनुष्य ही नहीं, राष्ट्र के राष्ट्र मर मिटते हैं। गोवध-बन्दी के लिए भावना का होना पर्याप्त कारण मानना चाहिए।

मेंस या वकरी का कत्ल रोकने का कानून बनाने की सिफारिश हम इसिलिए नहीं करते कि इनके वश को बचा सकना हमें समन नहीं दीखता। उनके नरों से काम नहीं लिया जाता। जिनसे काम नहीं लिया जाता, उनको हमेशा खाना देना मनुष्य के लिए समन नहीं हो सकता। गाय के नर-मादा, दोनों से हमें काम मिलता है। इसिलिए उसे बचाना सभवनीय माना है। गो-दूध, गो-घृत मनुष्य के लिए सर्वोत्तम हैं। गोवध-वन्दी के बाद जो समस्याएँ खडी होंगी उनके हल करने के लिए हमारे सुकाव इस प्रकार हैं:

- (क) जगली (Wild) हम तीनो श्रेणियों के गाय श्रीर वैल, (ख) त्रावारा (Stray) दोनों से खेती जोतने का उनकी शक्ति (ग) कम उत्पादक के श्रमुसार इल्का या भारी काम (Uneconomic) लिया जाय।
- (घ) बूढे (Old)—यह श्रेणी उन वृढे पशुत्र्यों की है, जो चल-फिर-कर खा सकते हैं। इन जानवरों को गोसदनों में भेज दिया जाय।
- (च) त्रापग (Lame, Blind and Lunatic) यह श्रेणी लूले, लॅगहे, श्रपे पशुत्रों की है जो वून-फिर नहीं सकते। उन्हें पिंजरापोल या गोरवण सस्थात्रों में रखा जाय।
- (छ) वेशम साड (Scrub Bulls) धार्मिक दृष्टि से छोड़े हों या वैसे ही घृतते हो। जो साड नस्ल-सुधार के लिए उपयोगी नहीं हैं, उन्हें विधया करके काम में ले लेना चाहिए। यूढे हों, तो गो-सटन में भेज दिये जाये।

गाय को जातने के विषय में लोगां की भावना तैयार करनी होगी। जब लोग देखेंगे कि बिना काम लिए गाय को जाना देना या बचा नकना सम्भव नहीं, तो व काम लेने के लिये तैयार हो जायेंगे। ब्राज पुराने जमाने की तरह जननएना कम ब्रीर जगल ब्रिधिक नहीं है। देदी हुई जनमच्या को मद्देनजर रखकर थोडी जमीन से काम निभाना होगा। मेगुर स्टेट में ब्राज भी गायां ने सेती जीतने का बाम लिया जाता है।

हिन्दूधर्म श्रीर श्राज के हम हिन्दू, इनमें पर्क करना होगा। हिन्दू-धर्म की भावना गेरला के लिए श्रत्यन्त तीव है। लेकिन श्राज के जमाने में हमारा नैतिक स्तर ही नीचे श्रा गया है। इन कारण सभी बातों में दिलाई श्रा गयी है। इसका इलाज है. देश का पूरा नैतिक स्तर ऊँचा उठाना। देश में श्राज जो भ्टान प्रान्दोलन चल रहा है वह देश का नैतिक स्तर ऊँचा उठाने में सहायक होगा, ऐसी श्रासा है।

हम किसी भी तरीने के नये गोर्टवन या पशु-सेन को ठीन नहीं नमकते। ग्राज गुशी ने पुरानी गोशालाग्रों की जो लार-गग चालू है उनीनों काननी बनाकर सन मिटियां पर लागू करना कानी है। ग्रानुत्यादक गाय से उसनी शक्ति के ग्रानुसार कान लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ग्राज के जमाने में बिना काम लिये काना देना सभव नहीं है। ग्रानुत्यादम गाय ने वाम नहीं लिया तो उसको बना सनना ग्रसम्भव है।

हम देखते हैं कि वह शास्त्र गाय के हित में ही गं वध जारी स्टमा चाहते हैं। वे समभते हैं कि गोवध चालू रहा, तो गाय की हालत अन्छी रहेगी और गोवध बन्द होने ने हालत एक्टम विगट जावगी। उनकी सक्टावना की हम कदर करते हैं। किर भी वे नोचे कि खाज जब कि १५० वर्ष ने वरावर प्रनिर्वध गोवध जारी हैं, तो क्या गाय की हालत सुधरी पा विगटी? १५० वर्ष गोवध कापन रखकर भी गाय की हालत विगडती गकी. तो प्रव गोवध बन्द करके देश की भावना की तो नन्तीय दीजिये। इतनी हालत विगडी है उसमें श्रीर थोडी बिगड जावेगी, ज्यादा क्या होना है १ वास्तिवक देखा जाय, तो गाय की हालत सुधरने-न सुधरने का श्राधार केवल गोवध या गोवध-वन्दी नहीं हैं। उसका श्राधार गोपालन के विधायक तरीके हैं। देश की भावना की कटर करके हमें सम्पूर्ण गोवध वन्द करना चाहिए श्रीर उससे पैटा हुई सद्भावना को बटोरकर विधायक गोपालन से गाय की व भारत की दशा सुधारनी चाहिए।

#### खर्च

गोसदन के खर्च के लिए श्राम जनता पर गो-टैक्स या गाय-मैंस-वाला पर पशुसेस ( Cess ) नहीं नैडाना चाहिए । ऐसा करने मे गाय के प्रति एक विरोधी भावना तैयार होगी । जहाँ तक वने वहाँ तक गाय को स्वावलम्बी बनाना चाहिए । श्रनुत्पादक पशु कम-से-कम पैदा हों, नस्ल-उत्पादन नीति (ब्रीडिंग-पॉ लिसी ) के द्वारा इस पर नियत्रण करना चाहिए । जो हैं उनसे काम लेना चाहिए । फिर भी कुछ खर्च तो होगा ही । कई जगह व्यापारी मिरिडयों मे गोशालाश्रों के लिए 'लाग-बाग' चालू हैं । उसीको क्वनूनी बनाकर सब मिर्डियो पर लागू कर दिया जाय । जहाँ स्थानीय गोरक्षण सस्या हो, श्राधी लाग उसे दी जाय श्रीर श्राधी गोसदन के लिए रखी जाय । जहाँ स्थानीय गोरक्षण सस्था न हो वहाँ की पूरी श्रामटनी गोसदन के लिए रहे ।

गोरक्षण सस्था के मुख्य दो काम होने चाहिए.

- (१) श्रपग पशुत्रों का पालन।
- (२) ग्रन्छे साडो का निर्माण ।

श्रच्छे साडों का प्रचार करके श्रानुत्पादक पशुत्रों की वृद्धि रोकनी चाहिए। इस नीति से वरावर काम होता रहा, तो एक समय ऐसा श्रा सकता है जब गाय पूर्ण स्वावलम्बी हो जाय। इतना ही नहीं, बचत भी देने लगेगी। ऐसा समय श्राने पर श्रिविकाश लोग बूढी गायों को

गोमटन न भेजकर घर पर ही पाल लंगे। केवल छाट ही के लिए हमारे म यमदेश में गाये रखी जाती है। भारत के किसानों को वृद्धी छीर जज्ञन, सब मिलकर खर्च से थोडी छाबिक छामटनी होती रही, तो वह छाबिक मुनाफे के लिए वृद्धी गायों को गोमटन नहीं भेजेंगे।

• गृहीय श्रथंशात्र में खाद की कीनत बाजार दर से न लगाकर खाद के डालने से जितने वर्षों तक जितनी पैटावार श्रिथंक हो उस पर से लगाना चाहिए।

गोतध-बन्दी ने चेमहे के ब्यापार पर बुग ग्रमर पहेगा। जनान ग्रीर कन्ल की गयी गाय का चमटा जैना मिलता है वेमा वृदी ग्रोर जीमारी से मरनेवाली गाय का नहा हो सकता। चमडे के धन्ये में कुछ नुक्रनान होगा, यह मानकर ही हमने गोवध-बन्दी की निपारिश की है। भावना का मृत्य दन छोटे-मोटे लाभों के मुकाबने बहुत ग्रियिक होता है। हम मिदानत रूप ने मानने हैं कि धर्म श्रोर ग्रार्थ का विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं तो बेमा धर्म सबा नहीं टिक सकता। कत्ल करने में ग्रियिक बचत हों सकती है। बात सही है, परतु जाज का ग्रियिचारपूर्ण कन्ल तो देश का बहुत भारी ग्रार्थिक नुक्रनान कर रहा है।

हमाग यह विश्वान है कि ज्ञान भी गाप भागत के राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में स्त्रायलम्मी है। छोटे से लेकर वृद्धे तक. जितना जर्म राष्ट्र का गाप्ता पर होता है, उसने अधिक उत्पादन राष्ट्र को यह देती है। करल बन्द परने पर भी वह राम्में से अधिक उत्पादन देगी। नरल-मुभार होने पर तो वह बहुत बटी बन्त देगी। लेकिन हमे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में मेट नमकता चाहिए। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र मोंग और पूर्ति (Demand and Supply) पर आधारित होता है। यह केवल 'अनर्थ-शास्त्र' है। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र यह है कि राष्ट्र को जितना धन पोपण्य में रार्म करना पटा और कितना वापम मिला। इनका हिनाव नेहनत, वन्त आदि के रूप में नहीं।

## विधायक कार्यक्रम

- (१) शहरों मे गो-सवर्धन के लिए गोरस-भड़ार कायम हों । वहाँ देहातों से दूध लाया जाय। यह काम मुनाफे की नीयत विना केवल सेवा-भाव से काम करनेवाली एजेन्सी द्वारा होना चाहिए।
- (२) बहे शहरों मे ग्वाले, दुग्धालय (Dairy) नहीं होने चाहिए। जहाँ प्रति पश्च स्राधे से एक एकड जमीन हो वहीं गार्ये रहनी चाहिए।
- (३) बहे-बहे शहरों में निजी तौर से गार्ये रखनेवाले उन्हें बिना इजाजत न रखें। स्त्रीर उन्हें रजाजत भी तब दी जाय जब यह विश्वास हो जाय कि उनके पास गाय को पालने के पर्याप्त साधन हैं।
- (४) हर किसान के पास गायें हो श्रौर हर ग्वाले के पास जमीन हो। गाय श्रौर भूमि, टोनों साथ साथ रहें।
- (५) गोरक्तण सस्थाएँ शहर से बाहर ही, जहाँ गायों के श्रानुपात में भृमि प्राप्त हो सके, रहनी चाहिए।
- (६) गोरस व्रत का यानी गाय के ही घी-दूध का इस्तेमाल करने का प्रचार किया जाय, ताकि गोरस के लिए बाजार (Market) बना रहे।
- (७) शहर को दूध देने की कोई भी योजना वने तो यह खयाल रखा जाना चाहिए कि हर पशु के पीछे आधे से एक एकड जमीन उस स्थान पर होनी चाहिए ! जहाँ पर्याप्त जमीन मिल सके वहीं वस्ती (Colony) की जाय !
- (८) हर देहात में ग्रन्न की योजना (Food planning) है, इसी तरह चारे-टाने की योजना (Fodder planning) भी होनी चाहिए।
- ( ६ ) हर देहात में कुल भूमि की १० या १२ फीसटी जमीन गोचर भूमि के रूप में रहनी चाहिए।
- (१०) जगलों में ब**दे**-बदे चरागाह है। उन पर प्रयोग कर उनमे श्रच्छा चारा पैदा **करने** के सुधार होने चाहिए।

- ( ११ ) लाट का पृरा उपयोग किया जाना चाहिए।
- (१२) चमटा जमाना तथा मृत पशु के हाट, मास, सीग श्रादि का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।
- (१३) देशी ग्रांर मस्ती पशु-चिकित्सा को ग्राधिक प्रोत्साहन देना चाहिए ।
- (१४) जो भी प्रयोग हो उसकी सफलता का निर्णय देहातो में कियानो के जरिये उसका स्यवहार देखने के बाद किया जाय।
- (१५) शिक्ता ऐसी हो जिसमें क्तियी नोडी छौर प्रात्यक्षिक श्रिषिक हो।

### श्रामोद्योग

देहातों को स्वायलम्बी बनाने के लिए खेती श्रीर गोपालन के साथ प्रामीयोगों का होना अत्यन्त आवश्यक हैं। खेती श्रीर गोपालन से जो समय बचे उसमें जितनी भी कमायी हो सके वह आवश्यक हैं। जितनी भी चीजे देहात में कच्ची की पक्की हो जावँ उतना ही देहात शहरों की लूट से बचेगा, त्यायलबी होगा। कम-से-कम अन्न-यन्त्र के सम्बन्ध में आवश्यक सारी जीवनोपयोगी वस्तु देहात में ही तैयार हो जानी चाहिए।

सौ मन का भारी पलड़ा नीचे बैटा है। दूनरे पलड़े में पचानवे मन बोफ पड़ा हैं। उसमें केवल छुट मन बोफ ग्राधिक पट जाय, तो नो मन का भारी पलटा उठ जायगा। यहाँ कैंसे छुट मन को हम छोटा नहीं गिन सकते केंसे ही ग्रामोद्योग की ग्रामदनी थोड़ी होने पर भी वह कृषि ग्रोर गोपालन के पलड़े में पहेगी। इसलिए उस ग्रामदनी को कम न माना जाय। उसका मूल्य जीदन-विकास में ग्रस्यधिक है। कृषि, गोरक्षा ग्रांर ग्रामोद्योग मिलवर ग्राम का ग्रार्थशास्त्र स्वावलंबी होगा।

<sup>🗴</sup> गो-सवर्धन पाँच-सिमिति के समस् दिया गया वक्तन्य ।

#### परिशिष्ट : ३

# गोपालन-संस्थाओं का नामकरण

नाम से सस्था के काम का स्वरूप ध्यान में द्या सके इस दृष्टि से द्याज जो प्रचलित नाम हैं उनमें किसका कहाँ उपयोग किया जाय इस पर विचार करके निम्न निर्चय पर पहुँचे हैं। ये नामकरण मुख्य उद्देश्य की नजर में रखकर किये गये हैं। वैसे एक विभाग में दूसरे विभाग रह ही सकते हैं। जैसे पिंजरापोल, गोरचण व गोसदन में सेवा-विभाग के साथ सवर्धन-विभाग रह सकता है, वैसे ही गौशाला व गोकुल में सवर्धन-विभाग के साथ सेवा-विभाग रह सकता है।

- १. पिंजरापोल—श्रात्रादी के पास-पडोस में बूढ़े, लूले, लॅंगड़े, श्रपग पशुद्यों के रत्त्रण का स्थान । जिसमें गाय के प्रलावा श्रन्य पशु भी लिये जा सकते हों । इन पशुत्रों की वृद्धि श्रवालुनीय होती हैं । इसलिए ऐसे स्थानों में साड न रखकर प्रजनन वन्द किया जाता है ।
- २. गोरक्षण—इसमे पिंजरापील से एक ही फर्क है कि गाय के श्रालावा श्रान्य पशु नहीं लिये जाते हों।
- गोसदन—इसमें गोरक्षण से इतना ही फर्क है कि गोरच्रण का
   स्थान बस्तियों के नजदीक होगा ख्रौर इसका स्थान बस्तियों से दूर।
- ४. गोशाला—गोसवर्धन के लिए त्रावश्यक सारे शास्त्रीय प्रयोग करनेवाली सस्या। इसमें श्रच्छे साड रखकर नस्ल सुधारी जावेगी, वशा-वली रहेगी, श्रच्छे साड निर्माण किये जायँगे। प्रजनन के व चारे-दाने के सब तरह के प्रयोग होंगे। सन्नेप में यह स्थान शास्त्रीय गोपालन का केन्द्र होगा श्रीर साथ में खेती जुडी होगी। उसमें चारे-खेती के प्रयोग होंगे।

- ५. ग्रनुसवानशाला—नया शोप वरनेवाली सस्याः वैसे रुपि-ग्रनुसवानशाला, मवेशी-ग्रनुसवानशाला, पशु-चिकित्सा चनुसेवान शाला ग्राटि ।
- ह. गोप-नियालय—गौशाला में चलनेवाले गोपालन में व नावारण गेती की शाम्बीय व प्रात्यिक शिक्ता देने वा स्थान । जिसमें प्रमुख स्थान गोपालन को व गेती को दिनीय स्थान हो, उसे गोप-वियालय व जिसमें गेती को प्रमुख व गोपालन को दितीय स्थान हो, उसे कृषि-विद्यालय कहना चाहिए।
- ७. नदीशाला—नस्ल-मुधार के लिए साट रापने का घर । इन घर से जुटा एक चौक होना चाहिए. जहाँ पर गाय छोटी जा नके ग्रीर साट मर्चिम कर सके।
- द्र. देशी पशु-चिकित्सालय—नव तरह के पशुर्खों के इलाज की क्यवस्था हो । चिकित्सा की पुरानी व नवी पद्धतियों का इस्तेमाल होता हो, लेकिन स्थानीय व स्वदेशी श्रीपिधयों को प्रथम स्थान दिया जाता हो ।

ऊपर की ख्राटो सस्थाएँ तेवा की दृष्टि से चलायी जायँगी। इसलिए इन सस्थालों में हमेशा ही ख्रामदनी से दर्च ल्रियिक होनेवाला है। इन सस्थालों की तपलता पैसे के ख्रामदन्यर्च से नहीं ल्रॉमी जायगी, बल्कि जिम उद्देश्य से वे काम कर रही है उनमें कितनी तरक्की कर नकी, इसमें ल्रॉकी जायगी। इन सस्थालों को जनता की ल्रोर ने सदा ही सहायता मिलती रहनी चाहिए। ये गोतेवा की बुनियादी नंस्थाएँ है।

- ६. दुग्धालय—रमम मुख्य उद्देश्य दूध-उत्पादन का होगा। श्रव्छी गाये रणकर उनका श्रव्ही तरह पालन करके व्यापानी दन पर दिना नुक्तान उठाये दूध पेदा करना व वेचना।
- १०. गोष्टल—प्रस्ती से दूर जहाँ बड़े चरागाह ही, वहाँ गोप्टल गर्हेंगे। इनकी गल्पना है कि इनमें बहुे व ब्ह्यदियों का पालन होगा। मूचे

पशुयों का पालन होगा तथा इजारों की ताटाद में छोटी-बडी दूध-विन-दूधवाली गार्ये रहेंगी व अच्छे साड रखकर अच्छे गाय-वैल पैदा किये जायेंगे।

११ गोरस-भडार—गोद्ध, दही, घी, खोवा, पेडा, मधुरिका त्रादि गोदुग्ध के बने पदार्थ वेचने का स्थान।

ऊपर की तीनों सस्याएँ व्यापारी ढग पर चलनी चाहिए श्रीर उनसे ग्रामदनी होनी चाहिए। हो सकता है कि प्रारम्भ में कुछ, नुकसान भी उठाना पहें, लेकिन श्रन्त में ये स्वावलम्त्री होनी चाहिए।